# भूदान-गंगा

[ पष्ट खण्ड ]

(१ ज्ञवस्वर '४६ से ७ मई '४७ तक )

विनो बा

श्रिवल भारत सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन व राजवाट, काशी प्रकाशकः अ॰ वा॰ सहस्रद्वद्वे, मंत्री, श्रास्तित सारत सर्व-सेवा-संघ, वर्षा ( बग्दई-राज्य )

पहली नार : १०,००० सितम्बर, १९५७

मूल्य : एक द्वाया पत्तास नये पैसे ( डेढ रुपया )

( ७६ २५या

•

मुद्रकः बन्देनदास, संसार प्रेस,

नाशीपुरा, नाराणशी

# नि वे द न

प्रय विनोबाजी के गत छह वर्षों के प्रवचनों में से महत्त्वपूर्ण प्रवचन तथा कुछ प्रवचनों के महत्त्वपूर्ण अंश चुनकर यह संकलन वैयार किया गया है। संकलन के काम में पूज्य विनोबाजी का मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ है। पोचमपल्ली, १८-४-५१ से भूदान-गंगा की धारा प्रवाहित हुई। देश के विभिन्न भागों में होती हुई यह गंगा सतत वह रही है।

'भृदान-गंगा' के पाँच खंड पहले प्रकाशित ही चुके हैं। पहले खंड में पोचमपल्ली से दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा विहार का कुछ काछ यानी सन् '४२ के अन्त तक का काछ छिया गया है। दूसरे खंड में विहार के शेप दो वर्षों का यानी सन् '४३ और '४४ का काछ छिया गया है। तीसरे संड में वंगाछ और उत्कल की पदवात्रा का काछ यानी जनवरी '४५ से सितम्बर '४५ तक का काछ छिया गया है। चौथे खंड में उत्कल के वाद की आग्ध्र और तिमलनाड़ में कांचीपुरम्-सम्मेलन तक की यात्रा यानी अक्तूबर '४५ से ४ जून '४६ तक का काल छिया गया है। पाँचवें खंड में कांचीपुरम्-सम्मेलन के बाद की तिमलनाड़-यात्रा का ता०.३१-१०-४६ तक का काल छिया गया है। इस छठे खंड में कालड़ी-सम्मेलन से पहले तक का यानी ७-५-४७ तक का काल लिया गया है। संकलन के लिए अधिक-से-अधिक सामग्री प्राप्त करने की चेष्टा की गर्वी है । फिर भी कुछ अंश अपाज रहा ।

मृदान-आरोहण का इतिहास, सर्वोदय-विचार के सभी पहलुओं का दर्शन तथा शंका-समाधान आदि दृष्टिकोण ध्यात में रखकर यह संकलन किया गया है। इसमें कहीं-कहीं पुनकृतिक भी दीखेगी; किन्तु सम्हानि न हो, इस दृष्टि से उसे रखना पड़ा है। संकलन का आकार सीमा से न बदे, इसकी ओर भी ध्यान देना पड़ा है। यचिप यह संकलन एक दृष्टि से पूर्ण माना जायगा, तथापि इसे परिपूर्ण वनाने के लिए जिज्ञासु पाठकों की कुछ अन्य भूदान-साहित्य का भी अध्ययन करना पड़ेगा। सर्व-सेचा-संघ की ओर से प्रकाशित ? कार्यकर्ता-पायेय, २. साहित्यकों से, ३. संपत्तिदान-यज्ञ, ४. शिक्षण-विचार, ५. प्राम-दान पुस्तकों और सस्ता-साहित्य-मंडल की ओर से प्रकाशित ? सर्वोदय का घोपणा-पत्र, २. सर्वोदय के सेवकों से जैसी पुस्तिकाओं को 'भूदान-गंगा' का परिशिष्ट भाना जा सकता है।

संकलन के कार्य में यद्यपि पू॰ विनोबानों का सतत मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ है, फिर भी विचारसमुद्र से मौकिक चुनने का काम जिसे करना पड़ा, बह इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य थी। बुटियों के लिए क्षमा-याचना!

—निर्मला देशपांडे

# अनुक्रम

| 10 1601 34 Kotell Kallet gide       | feet an english h and             |       |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| २. प्रलय का मार्केडेय-प्रामदान १८   | सिद्धान्त                         | 283   |
| ३. ग्रन्तःशुद्धिं और बाह्य-योजना २२ | १९, सेवा के चरिये सता की          |       |
| ४. हिंदू-धर्म की ईश्वर-दृष्टि २७    | समाति                             | १२०   |
| प्राप्तन के विलाफ आवान ३२           | २०. 'हिंदी-चीनी माई-भाई'          |       |
| ६. श्रासमान श्रीर बाजार की          | कद !                              | १२६   |
| सुलतानियों से कैसे बर्चे । ४०       | २१. व्यापारियों से प्रश्नोत्तर    | १२६   |
| -७. सत्ता कैसे मिटे ! ४४            | २२. तमिलनाड ग्रामदान के           |       |
| <ul><li>सरकार खादी के लिए</li></ul> | लिए श्रविक श्रतुकृत               | 235   |
| क्या करे 🖁 पूर                      |                                   | १३५   |
| ९. ग्रहिंसा के लिए त्रिविध          | २४. इर परिवार कार्यकर्ता का       | 17,   |
| निष्ठा त्र्यावस्यक ५३               | दान है                            | 2 4 3 |
| १०. 'सत्-ग्रावन' की ग्रावाज ७७      |                                   |       |
| ११. क्रान्तिकारी निर्णंय ६१         | -२५. सर्वोदय याने शासन मुक्ति     |       |
| १२. 'निधि-मुक्ति' के बाद            | े २६. ग्रामदान याने ग्रामस्वराज्य | १५५   |
| श्रष्टविध कार्यकम ६३                | २७. प्रामदान में धर्म, ग्रर्थ     |       |
| १३. 'निधि' या 'रामसन्निधि' ६७       | श्रीर विशान का विचार              | १५्७  |
| १४. 'तंत्र-मुक्ति' के बाद गांधी-    | २८, ग्रामदान से जनशक्ति का        |       |
| वादियों का दायित्व १००              | निर्माण                           | १६३   |
| १५. कर्जे का सवाल १०४               | २६. ग्रामदानः त्रात्मावलंबन       | १६ट   |
| १६. मानव का मूल जमीन में हो १०६     |                                   | 205   |
| २७. गाँववाले ऋषने पैरी पर           |                                   | १८ः   |
| खड़े रहें १०७                       | ३२, प्रेम का प्रवाह बहने दो       | 158   |
|                                     |                                   | _     |

३३. व्यापारी धर्मान्त्ररण कर नेता बर्ने १६६ ३४. मालकियत की जाग को

बुभादी २०३ ३५. ग्रामदानी गाँववाले प्रचारक

बर्ने २०६

३६. टॉलस्टॉय की वासना २०८ ३७. सेवा से स्यवस्था-सत्ता या

भक्ति-मक्ति ! २०६ ३८. समता में सरवितता २१५

३६. भोग को योगमय बनाना है २१६

४०. इम पूर्ण-विराम नहीं, प्रश्न-चिह्न २२४

४१. "बाबा मरेगा, तभी लोग क्षीयंगे" २२६

४२. क्या अपना 'नसीब' खद

भोगें ? २२८ ४३. भदान में छाद्देत, भक्ति छोर

सांग कर्मयोग २३२ ४४. धर्मचेत्र तपस्या की विरासत

सँभार्छे २३५

४५. द्रविष्ठ देश में संख्यभाव स्यापित हो २४३

४६. योजना श्रीर अम-शक्ति 583 ४७. ग्रामदान स्वर्ग का पळ २५१ ४८. ग्रामदान ईश्वर का प्रथम

संकल्प २५६ ४६. बापू के चरणों में सर्वहत्र-समर्पेश २५७

५०. 'सर्वोदय' ग्राविरोधी दर्शन २५८ ५१. ग्रामदानी गाँवों में वर्णाश्रम-

धर्म की स्थापना २६३ प्र. धर्मसंस्थाओं के त्रिविध

कर्तव्य २६९ ५३. ग्रामदान श्रात्मदर्शन की

खोज २७५ ५४. त्रिविध प्रस्पार्थ ₹50

प्रयू, सरकारी नौकरों से ५६. ब्रामेरिका में सर्वोदय-समाज

कैसे वने ! २६२ ५७. ग्रामदान और विकास-कार्य २६५

पट. बेरल में समीन की माल-कियत मिटे ३०१ पह. स्वामित्व-विसर्जन में कोई

दोव नहीं ३०२ ६०. बायकम् सत्याग्रह से सदक

सीखिये ३१०

६१. स्वामित्व-विसर्शन पवित्रतम वस्त ३१४

तमिलनाड़ : कन्याकुमारी तक [ १-११<sup>7</sup>५६ से १७-४<sup>7</sup>५७ तक ]

# सूदान-गंगा

# ( पष्ट खण्ड )

# हिंसा को हटाना हमारा लक्ष्य

: 9 :

भूरान के काम के लिए कई लोगों ने दो-टाई महीने अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार मदद दी है। मुक्ते उन सक्का उपकार मानना चाहिए। मैं बब अपने लिए सोचता हूँ, तो माणिकताच्यकर का चचन याद आता है: 'नान् यार, जेन उज्ज्ञम यार, जानम यार, इंग येने यार अखिर ।' अर्थात में कीन हूँ, क्या मेरा जान है! मेरी कहाँ पहुँच है, मुक्ते कीन पहचानता है! टीक यही विचार हमारे मन में कई बार आया करता है। लोग लो मदद देते हैं, वह कुल काम की हाँए से कम पहती है। किर भी हम सोचते हैं कि हमारी ऐसी कीन-सी तपस्या है, लो लोग हमें इतनी मदद दें।

# सव संस्थाओं से मुक्ति

सभी जानते हैं कि इमारे हाय में कोई बत्ता नहीं और न कोई खास निर्द्ध संस्था ही है। इसमें मेरा कुछ दीप नहीं, बल्कि मैने इसे अपना गुण माना है। पहले इमारा श्रानेक संस्थाओं से संध्य या। श्रान भी बहुतन्ती संस्थाओं में हमारे मित्र ही मित्र पढ़े हैं। श्रायर इम किसी संस्था में दाखिल होना चाहें और उसके बरिये काम लें, तो लोग बड़ी खुद्धी से इमें मौका देंगे। कई लोग सुक्ते समकाते भी हैं कि तुम संस्थाओं का श्राध्य नहीं होते, यह तुमने एक श्राहंकर ही रखा है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। मदद तो सबनी स्वागताई है—स्यक्तियत मदद भी श्रीर संस्थाओं के बरिये भी—श्रीर ऐसी मदद मिलती भी है। किंतु हमने श्रपने विचार में किसी संस्था को स्थान नहीं दिया, उत्तमें हमने अपना एक बुनियादी विचार माना है। राजनैतिक संस्थाओं को बात तो छोड़ ही देता हूँ, लेकिन दूपरी को रचनारमक संस्थापें हैं, उनमें वे भी किसी संस्था का में सदस्य नहीं। एक जमाने में 'गांधी-संब' स्थापित हुआ था, जिसके अध्यत हमारे एरम मित्र किसीरलाल माई थे। हमारे बहुतनी मित्र विचकुल नजदीक के आध्रमवासी भी उसके बदस्य थे। किशोरलाल माई ने भी बड़े आग्रह के आध्रमवासी भी उसके बदस्य थे। किशोरलाल माई ने भी बड़े आग्रह के आध्रमन में बापू भी उसके दालिक हो जाऊँ, तो बड़ी खुशी की बात होगी।'' उस जमाने में बापू थे, लेकिन तब भी में उस संस्था में दालिल नहीं हुआ। में समकता हूँ कि अन्त ने मिलारोलाल माई मेरी दियात स्थात विवार संयम गये।

## श्रव तक श्रहिंसा का समाज बना नहीं

िष्ठे फिसी नये विचार का संगोधन करना हो, उसे सबसे पहली ग्रावश्यकता तटस्य चुद्धि की होती है। मनुष्य जब तक किसी भी संस्था का सदस्य करा रहता है, तब तक वह काम तो गहुत पर खेता है, खेकिन विचार-संगोधन के लिए ग्रावश्यक पुक्त मन नहीं रहता। आप चानते हैं कि हम ग्राहिश का नाम लेते हैं। ग्रावश्यक पुक्त मन नहीं रहता। आप चानते हैं कि हम ग्राहिश का नाम लेते हैं। ग्रावश्य हो वह बहुत पुराना विचार है, पर वह ऋषियों के विचार के हो शाप "कंत्र प्रामायणाए" वमेरह में पहेंगे कि ऋषियों के विचार के ग्राह्मांकि एक समाव बना था, लेकिन यह एक केवल अस है। बातव में ऐसा कोई समाज बाता का तक नहीं बना। काव्य में बो वर्षन आता है, यह केवल एक निज है, एक ग्रावश्य ग्राह्म का संवा वाता है। उसे अमल में लाने के लिए बोबन का सीं चा वरतना पहला है।

## भाज के समाज का अन्तिम शब्द 'लॉ एण्ड ऑर्डर'

श्रमी तक लोक्नेताओं की बहुत सी ताकत श्रोर बुद्धि हिंसा के विकास में लगी है। सारा-का-सरा विज्ञान हिंसा का दास बना है। वैज्ञानिक को श्राज्ञ होती है कि वह इस प्रकार की लोज करे। पूँजीवादी समाज में ही नहीं, उसके पहले के समाज में भी विज्ञान की लोज की गयी है। श्राप देलेंगे कि मामूली सनुप-चाय से लेकर एटम श्रीर हाइड्रोजन बम तक जितनी लोज हुई, उसके भीड़े कितना दिमाग खगा, फितने प्रयोग हुए और हिंसा के कितने श्रयंख्य श्रीआर तैयार किये गये! इनके अलावा हिंसा के लिए श्रनेक प्रकार के तत्वशान भी बनाये गये! पूँकीवाद, साम्प्रवाद श्रादि बहुत-से बाद (इन्म) क्या बता रहे हैं! विशिष्ट विचार समाज पर लादने के लिए ही ये तत्वशान पैदा हुए हैं। इस तरह इसर तो हिंसा के औनापों के लिए बहुत सोज हुई और उभर हिंसा को जिन्नों तत्वशान वार्यों गये।

इसके अलावा पीनल कोड, सॉ, कोर्ड, तारा-का-चारा कानून का टॉना क्या करता है! उसका खंतिम राज्य क्या है! तैसे शंकराचार्य से पूछा गया कि आपका अंतिम राज्य क्या है, तो उन्होंने कहा: 'ब्रख', नैसे ही आधुनिक समान को, इन सम कानूनरों को पूछा नाय कि द्वारहारा आखिरी राज्य क्या है, तो ने कहेंगे: 'जॉ एयड ऑडर ( कानून और त्यवस्था )। याने वह आज के जानाने का ब्रख्स है, आज का अंतिम राज्य है। उनके पार इससे केंचा सब्द नहीं। कानून और व्यवस्था का मतलब है, अभी तक नी समान-चना बनी है, उस रचना में जिनके-जिनके नी अधिकार हैं, ने काय पह सहें।

# महादेव हिंसा

श्रापने श्राब के श्रखवार में ईडन मा महावाक्य पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि "मारल कोर्स" (नैतिक राक्ति ) काफों नहीं, 'किंबिकल कोर्स" (मीतिक राक्ति ) को जरूत होती है। श्रमी इंग्लेयड ने मिख पर हमला न किया होता, तो 'यू॰ पन॰ श्रो॰' को श्रान्ति-स्थापना में देर लागी।" यह पहले वे दावा करता श्राया है और श्रमी मी करता है कि हमने वो कुछ किया, दुनिया में शान्ति को स्थापना के लिए ही किया है। यह तो श्राव के समाज का एक विह्नमात्र है, किन्तु यह एक प्रकार का विचारक है। वह कोई सामयाई नहीं मानता और न यह मानता है कि सब लोगों को सत्ता हो। वह ऐसे उदार विचारवाला नहीं कि हिसी मी प्रकार को मालकियत न हो, उदार विचारवाला तो वह खु श्रचेय है, पर यह भी यही कहता है कि हम हमारी में वो कुछ कर रहे हैं, शांति-स्थापना के लिए ही कर रहे हैं और मिख के लिए भी हम वैद्या ही हमें से करना होगा। उदाश मी विश्वास और अदना होगा। उदाश मी विश्वास और श्रदा हिसा पर हो है।

सारांश, ग्रामी तक जो सारा समाज बना, उसमें कोई दया या प्रेम नहीं था, ऐसी बात नहीं । उसमें दया, प्रेम वगैरह सब है, लेकिन वे सब रखक नहीं, रच्म हैं । प्रेम, करुषा, सहयोग ग्रादि सब छोटे-छोटे देवता हैं श्रीर महादेव हैं हिंसा, विसके पास श्रपनी सारी शिकायतें पहुँचायी बाती हैं ।

## हिंसा की कर्तव्यरूप में मान्यता

हम चाहते हैं कि उस हिंसा-श्रांक का स्थान श्राहें सा है। श्राहंस को श्राह के समाज में भी स्थान है। घर-घर लोग एक-दूबर को प्रेम करते हैं, वह श्राहेंसा हो है। लेकिन जब 'टोटल घॅर' ( एंकुल युद्ध ) श्रुक होगी, तब देश के कुल लोगों को सेना में मतीं होना पढ़ेंगा। श्रमेरिका, कर श्रीर इंग्लेंड की यही हालत है श्रीर जब तक हम उस परम देवता ( हिंसा ) को नहीं घरलते, तब तक हिन्दुस्तान में भी यही हालत हैंगी! श्राज श्रार पर कोई श्रावित श्राथी नहीं, इस्तिय श्राप श्रांक से से खते हैं, किन्दु मौका श्राप पर मान लोगों को युद्ध के लिए प्रेरणा मिल सकती है। तब वही राष्ट्रीय कर्त्वय माना लागों। श्राज श्रिय हालत में लोगों का मन है, उस हालत में यह क्तीय मिना लोगों।

१६१५-१६ की वात है, जब हम बड़ीदा करें लेख में पढ़ते थे, महायुद्ध गुरू हुआ । फ्रान्स ने जाहिर किया था कि सभी लोग रेना में भर्ती हो जायें । हमारे एक फ़ेंच प्रोनेसर थे, जो विज्ञान पढ़ाते थे। उन्हें यहाँ बहुत ग्रन्थड़ी तनस्वाह मिसती थे। लेकिन उन्होंने एक दिन हमसे हजावत लेते हुए कहा कि ''रेना में भर्ती हो जाओ, नह प्रारंग है, हमलिए में यहाँ पढ़ा नहीं सकता, मुक्ते वहाँ जाता ही होगा।'' वे मौकरी लोइन्डर नेना में चले गये। श्राप्त न जाते, तो उन्हें में इंपकड़कर न ने जाता, लेकिन वे केवल कर्तव्य समम्बद्ध कॉलेंच होदकर गये। मैंने यह मिसल हसलिए दी कि हिता में पड़नेवाले बहुत-से लोग बाफी अदा और कर्तव्य-मानना से उसमें पढ़ते हैं।

## हिंसा का स्थान अहिंसा को देना है

श्रम हम वह स्थान श्राहिंसा को देना चाहते हैं । श्राज तक जिस तरह दुनिया

के मसले हिंसा से इल करने की कोशिश की गयी, जितनी निष्ठा, जितनी सेशा श्रीर जितनी सुद्धि हिंसा में लगायी जाती थी, उतनी हो श्रव अहिंसा में लगायी होगी। बेसे हिंसा के श्रीजार, तत्त्वज्ञान श्रीर व्यवस्था बनाने में लोगों ने श्रपना जीवन लगाया, बेसे ही श्रव हमें श्रहिसा के श्रीजार, तत्त्वज्ञान और अपनश्या बनाने में अपना जीवन श्रप्य करना होगा। इसके लिए श्राहिंसा के ही कृटनीतित, बैजानिक, समाजशाकी, सेनिक, सेनापित श्रीर खरखानेवाले तैयार होने चाहिए। यह एक जिलाकुल स्वतंत्र स्तिष्ट है।

श्राज तक को दया श्रीर करणा चली, वह विलक्कल छोटी-सी चीज है। हमें तो उस दया श्रीर करणा पर ही दया श्राती है। क्योंकि वे पेटे देवता हैं, को हिंग के सामने सिर श्रुका देते हैं। बिसने कभी किसीकी हिंसा नहीं को, पेखा अपत्यत्व दयाजु क्योंका भी काद देश की श्राका होती है, तो हाय में तकतार लेकर समत्ये दोंह पहना है। उस आबिती परमेश्यर का शब्द हम सबकी प्रमाण है। माँ पच्चे को समकाने की कोशिश्रा करती है, टेकिन यह नहीं समकता, तो श्राब्द में समकाने की कोशिश्रा करती है, टेकिन यह नहीं समकता, तो श्राब्द में समाचा ही लगाती है। याने उसका आबिती देशता यह तमाचा है श्रीर उसी पर उसका श्रात्म विश्वरण है। वहाँ प्रमानने की शक्ति श्रीर अस्ता पर उसका श्रात्म की शक्ति श्रीर अस्ता पर उसका श्रात्म की होकि श्रीर अस्ता है। हम अस्त के बदले हमें श्रीहंश की श्रद्धा निर्माण करनी है। इसके लिए एस् वंशोपन करना पढ़ेगा। पेसा संशोधन करनेवालों को प्रथम च चंचन न चलेगा।

#### सरकार हिंसा-देवता बदल नहीं सकती

क्या द्याल को लोग सरकार में हैं, वे सेवा नहीं करते हैं कुछ लोग हमसे बार-भार पूछते हैं कि मामदान में सतुकार की मदद लेंगे, तो कितना मामदान हासिका होगा है सरकार करोड़ों कपने खर्च कर मामदान के गाँकों को मदद कर सकती है, उसकी शक्ति को क्या कोई सोमा है हम मानते हैं कि सरकार के बारिये महत केवा हो सकती है, दसीलिए कुछ लोग सरकार में रहते हैं है किंतु सरकार उस देवता को मदल नहीं सकती । सरकारी कानून की खुनियाद ही यह है कि उसके पील्ले होना की शक्ति रहना । हमें उसे बदलता है, तो सबको चिंतन करना होगा श्रोर यह चिंतन सब संस्थाओं से मुक्त हुए बिना हो नहीं सकता ।

आइक और बुल्गानिन एक ही देवता के भक्त

हमारा फाम इतना बुनियादी कान्ति का है कि उसमें साधन में भी क्रांति है और साध्य में भी । कम्युनिस्ट सममते हैं कि उनका ध्येय क्षांतिकारी है। लेकिन वास्त्य में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका देवता वही है, जो पूँजीपतियों का है। जिस देवता का भक्त इंडन है, श्राहक है, उसी देवता का भक्त सुरुगानिन मी। इन मक्तों में प्रापट-श्रापक में रेनक्टर होती है, पर हैं सभी एक ही देवता के भक्त। इसिंक्टर उनके पास क्षांति नहीं है। किंतु प्रामदान, सूदान, संपत्ति-दान श्रादि निक्कुल हो क्षांति की बात है, पर लोग इसे समस्तिन नहीं।

#### संपत्तिदान क्रांति है

अभी आपने तुना कि हमें चात लाख कपयों का चंपितदान मिला, लेकिन बादा के हाथ में एक पैका भी नहीं आया। वुल्ल को क्षेत्रतों के लामने यह सवाल है कि हतना सारा संपत्तिदान यहाल कै कि क्या बादाया! वे सममत हो नहीं कि दर्सन फरना हो, तो 'संपत्तिदान यहाल कै कि क्या बाद्यार! वे सममत हो नहीं कि दर्सन फरना हो, तो 'संपत्तिदान' ही खत्म हो जाता है। किर तो यह 'कृत्र' हो लाव्या। संपत्तिदान में हमें कुछ नहीं करना है। उसका खर्च कीन करेगा, कै से करेगा, हन सबसी चिता संपत्तिदान देनेवाला ही करेगा। वह पूछेगा कि मेरे पास पैसा पहुर हो हो में कहाँ खर्च करें। पिर भूदान संपत्ति कुछ सलाह देगी, जिससे अनुसार वह खर्च परेगा। अगर आपने ऐसा संपत्तिदान हिस्सा। किर आदात हो यह सब चिता न हो, तो संपत्तिदान है हाफल नहीं किया। किर आपने सात लाल रुपये के संपत्तिदान के हानपत्र आया एकर मा संपत्तिदान कराने सात लाल रुपये के संपत्तिदान के हानपत्र आया एकर होगा। संपत्तिदान वादल करने से सात सात हो हो का करने होता वा सा एम है। रागा में पत्तिदान करने के स्तर वान पा एम है। रागा में पत्ति करो हो करो है करो हो तर यो लोक करवर में पत्ति पत्ति करो हो तर यो लोक करवर में पत्ति हम रहा हो सा एम ही हिसा हो हो सह तो लोक करवर में पत्ति हम रहा है।

विचार से काम होता है

संपत्तिदान वा विचार बहुत श्रासान है। देखिये, किसी ऋषि ने समाज

को समभा दिया कि कन्या को घर में रखना उचित नहीं। फिर लोग खुद होकर श्रपनी बन्या की शादी की चिन्ता करने लगे। उसके लिए छह-छह महीने घूमते, वर हुँहते ग्रीर ४-६ इजार खर्च करते ही हैं। इसी तरह ग्रामदान के गाँवों की चिन्ता वर्मीदार दाता ही कर लेगा। पर वह श्राज इसीलिए ऐसा नहीं करता कि द्यभी पूरा विचार समका नहीं है। किन्तु बाबा का यह काम नहीं कि उसका हाथ पकड़कर उससे काम करवाये। उसका इतना ही नाम है कि विचार समका दे। जब लोग समर्फेंगे कि श्रापने पास जमीन रखना श्रपने घर में कन्या रखने जैसा है, तब वे स्वयं जाकर वर ढूँढ़ लेंगे श्रीर उसे जमीन दे देंगे। तब तक लोगों को यह विचार सममाने के लिए जमीन प्राप्त करना, बॉटना प्रादि 'विडर गार्टन' का प्रयोग चलता रहेगा । ऋगर बाबा दानपत्र हासिल न करता, समिति न बनाता, बँटवारा न करता, तो विचार हवा में उड़ आता । इसलिए उसे मूर्त रूप देने के लिए यह प्रयोग चल रहा है। आज हम सम्पत्तिदान के कागज लिखनाकर अपने पाछ रखते हैं, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं। ग्रांज हम कागज इसीलिए रखते हैं कि काम का कुछ आरंभ हो। नहीं तो विचार क्तिता फैल रहा है, इसका पता ही नहीं चलेगा । यह नया विचार जितना फैलेगा, उतना ही यह काम चौडा होगा।

# चिंतन-सर्वस्व का दान हो

हम एक बहुत ही गृह-शक्ति पर विश्वास स्वकर काम कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि वह शक्ति किछ प्रकार काम करती है, लेकिन देखते हैं कि वह काम कर रही है। यही शक्ति हमने काम करवा रही है, हमें भुमा रही है। अभी एक भाई ने बड़े गुद्ध हदय से कहा कि हम इस काम के लिए इसते में तीन दिन देंगे। उस पर दूधरे साथी ने कहा कि हम इस काम के लिए इसते में तीन दिन देंगे। उस पर दूधरे साथी ने कहा कि इसी तरह सबसे अपना अपना निश्चय करता निश्चिय करा कि समसे हमें इस काम में अपने कप्य का अंश अपने परिवास कि समसे की समसे हमें इस हम में अपने स्वास में स्वास में स्वास में स्वास में स्वास में से सालों दिन काम के लिए दें। आखिर मनुष्य सोता है, तो दिन के ७—८ घटे उसमें चले ही वाते हैं। वैसे हिसाब लगाया जाय, तो हमारा आघा समय नींद आदि में

चला जाता है। लेकिन मनुष्य का जो चिंतन है, यह इस काम के लिए समर्थित र होना चाहिए। किर समय का तो खंश ही दिया चायगा। बाबा मुदान में अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन यह खाले-पीने नींद श्रीर भीमारी में भी समय बिंताता है। फिर भी उसका हमेशा भदान का ही चिंतन चलता है।

## मामदान ही देश को महायुद्ध से बचायेगा

जिसके ध्यान में यह आयेगा कि श्राज के ऊपर के परमेश्वर हिंसा की बद-लना श्रावश्यक है, वह दूसरी बात कर ही नहीं सकता। आज हिन्दुस्तान मे ष्पादा-से-स्थादा बोलमाला 'वंचवर्षीय योजना' का है। इस आहिर करना चाहते हैं कि कल ग्रगर विश्वयुद्ध ग्ररू हो जाय, तो कुल पंचवर्षीय योजना खतम हो षायगी । बाहर की चीजें श्रान्दर आना श्रीर यहाँ की चीजें बाहर जाना बन्द ही जायगा । पदार्थों के भाव ऊपर चटेंगे, श्रवंख्य लोगों को तकलीक होगी । उस हालत में पंचवर्यीय थोजना की बात तो छोड़ ही टीजिये. लोगों को जिंदा रखना भी फठिन हो जायगा । हेकिन उस वक्त भी वाबा का भुदान, संपत्तिदान चक्षेगा । क्योंकि लड़ाई के साथ उसका कोई संबंध नहीं । बल्कि उस दालत में यह ग्रीर बोरों से चलेगा । बाबा लोगों को समभ्ययेगा कि चीजों के भाव बहुत वड गये. क्यों कि वे तुम्हारे देश के हाथ में नहीं, विदेश के दाथ में हैं। लड़ाई शुरू हो गयी, इसलिए भाव चढ गये हैं। लेकिन तुम ग्रामोद्योग खड़े करोगे, अपनी जरूरत की चीज गाँव में ही पैदा कर लोगे, तो भाव तुम्हारे ही हाथ मे रहेंगे। यह ठी क है कि मिटी का तेल वगैरह के भाव तेज ही रहेंगे, पर ग्रनाज, कपहा आदि के भाव तो आप श्रापने हाथ में रख ही सकते हैं। इस तो यह भी फहते हैं कि ऐसे महायद्ध के समय हिन्दुस्तान जामदान और जामराज्य के बल पर धी दिक सहेगा।

# भगवान् आइक-युल्गानिन को सद्वृद्धि दें

दम यह भी करना चारते हैं कि बाव की हालत में लदाई गेक्ना रिमी भी राख़त के हाप में नहीं, क्योंकि बाव के कुटनीतिज एक समाव-च्या के ब्रन्टर राखिल हुए हैं 1 वे एक मशीन के पूर्वे हैं, वे मशीन की गति शेक नहीं सकते ! वे चित्ताते रहते हैं कि छड़ाई न हो, शान्ति रहे, पर उनके हाथ में िर्फ चिद्धाना ही है। कोई भी मूर्ज अपनी बीड़ी घात की गंबी पर फेंके, तो तारे गाँव को ग्रांग लगा सकती है। इसी तरह किसी एक मूर्ख के मन में ग्रांग और वह किसी देश पर छोटा-सा श्राक्रमण कर बैठे, तो लड़ाई शुरू हो जायगी। किसी एक ग्रंगीतित का दिमाग चिद्र जाय, तो वह सारी दुनिया को श्राग लगा सकता है। ज्ञाना का समाज देश कि हमने श्राप्त ज्ञान कर तो की श्रांक चंद लोगों के हाथ में दे रखी है।

श्रवसर श्रपने लिए भगवान् से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करने का रिवाब है। लेकिन बाब बहुत बार श्रपने लिए प्रार्थना नहीं करता । वह भगवान् ते यही प्रार्थना करता है कि 'भगवन् । श्राहक को सद्बुद्धि दे, बुल्गानिन श्रीर इंडन को श्रवस दे।'' क्योंकि यह जानता है कि भगवान् बाबा को वेवक्त वनायेगा, श्रीर यह दुनिया का तुकसान नहीं कर सकता । लेकिन श्रमर यह ईंडन, श्राहक श्रीर बुल्गानिन को श्रवस्त नहीं के तुनिया जता है । जयांगी । इस्तिए बाब ने कुछ रवार्थ छोड़ दिया श्रीर केशल परार्थबुद्धि से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है । यह सससे भी एक बुनियादी बात करता है, जो प्रार्थना है श्रीर प्रयन्त भी। प्रार्थना यह है कि 'भगवन् , तु हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम श्रयना कारोबार चद लोगों के हाय में न लेंदिं ।'' श्रीर यही हमारा प्रयन्त है, जो भूदान, संविद्यान के जरिये ज्यल रहा है। इसल्डिए साथा मा दावा है कि भूदान के जरिये विश्वयादि के लिए निवाने श्रीर श्रीर शरी हमारा प्रयन्त है, जो भूदान, संविद्यान के लिय ज्यल रहा है। इसल्डिए साथा मा दावा है कि भूदान के जरिये विश्वयादि के लिए निवाने श्रीर शरी हो । रही है, उससे श्रीयक करीं होती है, यह यह नहीं जानता।

#### जनून चाहिए

हम श्रापको भूरान का जुनियादी विचार समकाते हैं, तो हमारा काम पूरा होता है। श्रमी हम श्रीर ४-५ महीने श्रापके प्रदेश में रहेंगे। लेकिन वैसे आप बाब का मन अंदर से देखें, तो श्रापको दूसरो ही चीब दीखेगी। श्रापर वहाँ श्राहिंसात्मक कान्ति की कोई सुरत दोख पढ़े, तो बाबा तीमलनाइ होइना ही न चाहेगा। बाब का लोम किसी एक प्रदेश, जिले या गाँव से नहीं, उसकी श्रासक्ति उस हिंसा-देवता को हराने की है! श्रापके रामस्वामी नायकर (द्रविह-फलहम् के प्रमुख) करते हैं कि मुक्के यह मूर्ति तोहनी है, खलानी है। इसी तरह याया की सारी लगन इसीमें है कि श्राव हिंसा-देवता को चहाँ खहा किया है, वहाँ से उसे हराया जाय। हम श्राचा करते हैं कि इस तरह का बनून या पागल-पन आपमें भी श्रा जायगा।

धारापुरम् ( कोयम्बनूर ) =-११-<sup>१</sup>५६

## प्रलय का मार्कडेय-ग्रामदान

: २:

ियशन का बामाना बोरों से आगे बड़ रहा है। उसका आहिंदा के साथ महा ही मेम का नाता है। विशान के साथ अगर हिंसा चली, तो मानव-बाति का खातमा निश्चित हैं । इसीलार अगर हम चाहते हैं कि विशान खुत बड़े, तो उसकती, बच तक लोगों के हाथ में खत्ता न आहिंग तब तक ऊपर नहीं उट सकती, बच तक लोगों के हाथ में खत्ता न आये। आधिबार किसीके देने से नहीं मिलता, बह तो योग्यतापूर्वक लिया जाता है।

# इंग्लैंड में लोकशाही का नाटक

यह माना चायगा कि आन हिन्दुस्तान में 'जनता का राम्य' है। अमेरिया और इंग्लैयट में भी 'जोकशाही' चल रही है। इंग्लैयट में लोकशाही तो लोकशाही का एक परिपक्ष नमूना माना जाता है, लेकिन इन १०-१५ हिनों में उतने फान्ड के शाथ मिलकर मिख पर बो इमला किया, उत्तमें कुल हिन्दा पा लोकमान उत्तके विषद्ध या। 'यू० एन॰ श्रो॰' भी श्रावान उत्तके विषद्ध या। 'यू० एन॰ श्रो॰' भी श्रावान उत्तके विषद्ध या। 'यू० एन॰ श्रो॰' भी श्रावान उत्तके पी श्रावान निक्ती। श्राव कता ने भी श्राव्ही तरह श्रपना विचार प्रकट किया। तय यह समस्तर कि श्रव होनेया की कुल परिस्थित बदल गयी है, इंग्लैंट ने अपना करना वाल से लिया। यह कोकशाही नहीं, उत्तका नाटक है।

# वेलफेअर नहीं, इलफेअर

षहाँ सारी सत्ता केन्द्रित हो, वहाँ लोकशाही नहीं कही जा सकती। उसमें चंद लोग चुने जाते हैं, जिनके हाथों में छत्र कुछ रहता है। राजा महाराबाओं के जमाने में भी कोई राजा श्राकेला राज्य न करता था. चंद लोगों के सलाइ-मश्राविरे से ही वे राज्य करते थे। राजा के सरदार, मंत्री आदि होते थे। राजा और उसके दो-चार एलाइगार ग्रन्छे होते, तो देश का राज्य अन्छा चलता, श्रान्यथा मामला ही खराब हो जाता था । ऋाज भी वही हालत है, यद्यपि लोकशाही का नाटक चलता है। ब्राज की यह परिस्थिति बहलने का एक ही खपाय है कि जगह-नगह लोगों के हाथ मे लोगों का जीवन ग्राये । ग्राज 'वेलफेग्रर-स्टेट' ( क्ल्याण-कारी राज्य ) के नाम से बहत-सी सत्ता केन्द्र के हाथ में रहती है । चाहे उसके कारण जनता को कुछ सुख प्राप्त होता हो, फिर भी इम उसे 'वेलकेश्रर' नहीं, 'इलफेग्नर' ही फहेंगे। चंद लोगों के हाथ में सत्ता रखना कोई 'बेलफेग्नर' नहीं। इसलिए श्रहिंसा का विचार तभी चलेगा, बब सत्ता गाँव-गाँव में बंटेगी। इसके लिए क्या ग्राम-ग्राम को ग्राधिकार दिया जाय र नहीं, मैं पीछे कह ही ग्राया हूँ कि श्रिपिकार देने से नहीं मिलता, लेना पहता है । ग्रामवालों के हाथ में अधिकार तभी श्रायेगा, इव उनमें श्रपने गाँव का कारोबार चलाने की सफ आयेगी। इम समभते हैं कि इस दिशा में सर्वोत्तम कदम अगर कोई हो सकता है, तो प्रामदान ही है।

#### प्रामदानी गाँव की कहानी

यहाँ नजदीक ही एक गाँव आमदान में मिला है। उठका नाम हम नहीं भूल सकते और आप भी नहीं भूल सकते। क्योंकि उठका नाम है, 'मरावायालेयम्' ( अर्थात् किसे कोई नहीं भूल सकता)। रूप दिन यहले उस गाँव के कुछ लोग हमसे मिलने आये। हमने उनके साथ कुछ बातचीत की। लेकिन वार्य की बढ़नी ने भी कहा कि 'हम बाता से मिलना चाहती हैं।' वे प्रात हमसे मिलने आयी। हमने उनके साथ कुछ बातचीत की से लिकन वार्यों की बढ़नी ने भी कहा कि 'हम बाता से मिलने आयी। हमने उनसे पुछा कि 'क्या ग्रामदान से खायको समानान है।'' उन्होंने कहा : ''रोम्ब संतोपम्'' ( बहुत संतोप है)। अवसर मालकियत छोड़ने

न्दी बात बहनों को एकदम समक्त में नहीं जाती, उन्हें इस्टेट ज्ञादि का अधिकार नहीं होता, इष्टिय उपका ज्ञादा महत्त्व मास्त्रम होता है। किया उन्हें संसार ज्ञादि या ज्यादा चितन करना पड़ता है। क्रगर माताओं को बन्चों भी चिता न रो, तो किये होगों ! इस्टिए बन उन बहनों ने कहा कि हमें संतीप है, नो सक्ते स्वयन्त में संतीप क्ष्या।

उस गाँव के लोगों ने यह भी निश्चय किया है कि हम गाँव में बना करहा ही पहनेंगे । यहाँ चरखे शुरू हुए हैं । जब हमने उन बहनों ने पृष्ठा कि "श्चापका कुल कपहा गाँव में बनने में कितना समय लगेगा !" उन्होंने कहा । "हमें लोच-विचाएकर कावच देना होगा, उस पर प्रमास करना होगा, इसिसर हम मिस्या जवाब नहीं दे सकती ।" यह मुनकर हमें विशेष श्चानन्द हुआ। कि समीन उनने पृष्ठा कि "लोचकर कवाब दीजिये", तो उन्होंने कहा : "स्टुह महीने समय कोगा।" यह हमें वहा ही शुन्दर लगा। इस तरह गाँव की यदनें अगर समय हो आई, तो आप देखेंगे कि गाँव पर उत्तर की सुखतानी नहीं चल पायेगी।

# महायुद्ध में पंचवर्षीय योजना नहीं टिन्नेगी

काब दुनिया में महायुद्ध कव हिट्टेया, कोई नहीं कह सकता। कूटनीतिष्ठ नाड़ी पर हाथ रखकर करते हैं कि अब मुखार नहीं है, पर किछी भी समय वीपित कर सकते हैं कि मुखार रुप्य डिजी हुआ और वीमार को कल रात पड़ी घेचेनी मालूम हुई। बोई नहीं कह सकता कि उत्तका नतीया क्या होगा। उत्त राखत में चाहे रिट्टुखान कड़ाई में शामिल न हो, तो भी गाँव-गाँव के लोगों को तमाजी अपराय होगी। वोधों के दान कह खायों, चों बाहर से आहेर आता और शहर हो बाएगा। पंचवर्षीय योजना नीचे गिर खायगी। चेकिन जिस गाँव में आपराय हुआ होगा और बहर होगा राजने गाँव में आपराय हुआ होगा और बहर है जोग राजने गाँव में आपराय हुआ होगा और बहर है अपने गाँव में आपराय हुआ होगा और बहर है जे अपने गाँव में कार भी में साथ नीचेंगी और गाँव में ही बरहा कवायी। गुह, तेज आहि खोवन की हुत्य स्थाने गाँव में हा बरहा कवायी। गाँव में हा बरहा कवायी।

इरालिए मोड़ी-बहुत तक्तीक हो, पर वह कम होगी। इस कहना चाहते हैं कि नैसे प्रलस्काल में मार्करहेय ऋषि अक्ला तैरता था, उसी तरह मामदान के गाँव ही महाप्रलय में तैरेंगे। उसका आमदान, मृदान आदि कार्यक्रम पर कोई असर न होगा। यह एक आहिसा का प्रयोग है। चारों और पना अंधकार फैला हो और एक छोटा-सा दीपक खलाया जाय, तो भी मुल ग्रुँपेरा उस दीपक पर इसला नहीं कर सकता; क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है।

## तिभिलनाड् प्रागदान के अनुकूछ

प्रामदान की करूपना जिस गाँव को मान्य होगी, यहाँ शान का दीपक जलने लगेगा। हम श्रपने श्रानुभव से कहते हैं कि प्रामदान के लिए दिमलनाड़ के लोगों का स्थमाय ही श्रानुकूल है। कुछ लोगों का खयात है कि तमिननाड़ के लोग क्यादा हुदिमान हैं, सोचनेवाल हैं, हसलिए शागदान के लिए यहाँ श्रानु-कूलता कम है। याने उनके कहने का तात्त्य है कि बात का कार्यक्रम मूखाँ के लिए श्रानुकुल है। पर हम कहना चाहते हैं कि बात हससे उल्टी है। मूर्ख को समझना श्रासत है, पर शानी को समझना उससे भी अधिक मुखकर है। किंद्र जो मनुष्य योड़े शान से दम्ब हुआ हो, उसे ही समझना कठिन है।

> 'अज्ञः सुसमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । ज्ञानलवटुर्विदृश्यं महापि च तं नरं न रक्षयति ॥'

हमारा अनुभव है कि तिमलवाइ के लोग ऐसे अर्घदर्गों में से नहीं, के उत्तम सीचनेवाले हैं। इसलिए आमदान ना कार्य उनके लिए बहुत अनुक्ल है। आज ही 'मरावापालेयम' के लोगों ने हमसे पटा है कि ''हम दो साल है' इस पर विचार करते ये और सोच-विचार करके काम किया है।''

धारापुरम् ( कोयम्बनूर ) 11-11-'न६

# श्रन्तःशुद्धि और वाह्य-योजना

आज सुबर हमारे स्मागत के लिए एक दीपक रखा था । लेकिन हवा चत्त रही थी, हसलिए वह टिक नहीं पाता था । ऋाखिर बुक्त ही गया ।

ज्ञानज्योति स्नेह और वात-शान्ति पर ही निभर

यह सारा स्वागत-साहित्य, पूजा की प्रक्रिया ध्यान के लिए होती है। वहाँ पर न दीपक की लहरत है, न पत्ते की, न फूल की, न फल की और न पानी की ही। इरएक बद्द के पीछे सितन होता है। वह दीपक नहीं टिका, तो उठते भी हमारे वितन होता है। वह दीपक नहीं टिका, तो उठते भी हमारे वितन को मरद मिलती। ग्राय यह किलता रहता, तो भी हमें वितन के लिए मदद मिलती। ग्राय यह है कि वब प्रावपात की हवा ग्रांत हो, तभी दीपक ग्रांत लाता है। ग्राय रहा प्रतिकृत पही, बोरों से बहे, तो दीपक नहीं टिकता। बेते होपक के ग्राय दीपक में तेल ही कम पहा हो, तो भी वह नहीं टिकता। बेते होपक के ग्रायदर तेल की जरूरत होती है, वेते ही मनुष्य के ग्रंदर भी मिल-भावना चाहिए। वेते वितन भी ग्रांतिमय होनी चाहिए। युव्य के ह्वदर भित्तक समान के रचना भी ग्रांतिमय होनी चाहिए। युव्य के ह्वदर भित्तक प्रता की रचना भी ग्रांतिमय होनी चाहिए। वृत्य के ह्वदर भित्तक प्रता है। किर व्यक्ति ग्री रामाज का स्वारा बीनवा वृत्य पर हो, तभी जानक पर चेता। है। किर व्यक्ति ग्री रामाज का स्वारा बीनवा व्यक्ति होने पर वाता है।

#### दोहरा प्रयत्न

श्रात्र उद दीगक में तेल तो या, लेकिन हवा यहती थी, उत्यम कुछ हंत-जाम न कर एके । मारत में बहुत सारा प्रयत्न हवी अवसर वह हुआ । मनुष्य के इट्स में भिति बनी हेत, हरको तो हमने कोशिया की। समात की रचना श्रन्थी वने, इह बारे में भी कुछ प्रयत्न किये, पर हमें पूरा यश नहीं मिला। किर भी माना राउते हैं कि दुष्ट रेखों भी तुलना में हिन्दुस्तान में इसके लिए विशेष प्रयत्न किया गया। यहाँ संत पुरुष हुए और उन्होंने लोगों को अंतर्राष्ट की श्रोर ष्राकृष्ट किया। इस तरह दूवरे देशों की वुलना में इससे हमें कुळ समायान के कारण हैं। फिर भी वे प्रयत्न काफी प्रामाणिक होने पर भी उनमें हमने आ़िंतर हार ही लापी। आज की हाटत में तो हमारे हदय में भक्ति का फरना भी बहुत सा स्वत गया है। परिस्थित के खिलाफ वह मक्तिमाब टिक न सका। समाज-रचना भी बहुत-कुळ विग्रह गयी। इसलिए नैतिक हिट से ग्राज की ग्रपनी हालत सोचें, तो बहुत ही असमाधानकारक दीखेगी। श्राज हमें होशिश फरनी होगी कि हमारा दिल मक्तिक्यों के से भार रहे। उसके किना ब्योति प्रकट न होगी। समाज-रचना सांतिमय बने, इसलिए भी कोशिश करनी होगी। उसके विना भी ब्योति न टिकेगी। तेल के बिना क्योति मनती नहीं और सांत हवा के बिना बह टिकती नहीं, इसलिए हमें यह दुहरा प्रयत्न करना होगा—हमें समाज और ब्यक्ति, होनों का जीवन अच्छा बनाना होगा।

# यूरोप ने अंतर की ओर ध्यान ही नहीं दिया

यूरोप के लोगों ने समाक-रचना का बहुत-सा प्रयत्न किया, किन्तु हिन्दुस्तान के प्रयत्न की हुलना में बह कम ही है। क्योंकि हिन्दुस्तान बहुत पुराहन देश है और यहाँ प्राचीन काल से समाज-रचना की कोशिश की गयी है। चिनय-वाँ के ख्राताय और कोई शक्त न उठाये, यह योजना भी हमने की। कुछ लोग सतत ज्ञान अर्जन करने में शीर हैने मे लगे रहें, यह भी कीशिश हमने की। मनुष्प-जीवन में चार खाशमों की योखना होनी चाहिए, यह भी हमने ही लहा। इनने की मं आईसा का अर्जन करने में कहा। हिन्दुस्तान की खेती मा हिद्दास 'का दिवास के पूरोप की कीशिशों कम ही पड़ती हैं। किर भी कहना पड़ता है कि मानव-हृदय बनाने की किरायों कम ही पड़ती हैं। किर भी कहना पड़ता है कि मानव-हृदय बनाने की जितनी कीशिश यूरोप ने की, उत्तरे ज्यादा प्यान समाज-रचना बनाने में दिया। किन्नु पहुँ कि भी पड़ार शांति नहीं रह पायी, समाजन नहीं हो रहा है। हमें तो नूरोत और अमेरिका की हालत बहुत ही प्रयानक दीखती है। वहाँ का अर्गुत कीन सारत और सूरोप, दोनों के खरुमन से हम एक ही सन्य पर पर्शन होता

है कि ग्रांत:गुद्धि और बाहर की रचना, दोनों पर पूरा ध्यान देना चाहिए । सर्वोदय में इनारी यह भी कोशिशा है।

हृदय-शृद्धि के आधार पर समाज-रचना

समाज में ऊँच-नीच-भेद खूब हैं। कुछ लोगों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो कुछ को रूम । यह भेद दुनियाभर में है । यह बाहर की योजना से ही न मिटेगा और उसके बिना भी न मिटेगा । साथ ही वह ग्रांतःशुद्धि के बिना भी न मिटेगा । अंतःगुरुद्धि के साथ बाहर की भी योजना करनी वहेगी, तभी वह मिट वायेगा। गाँध के लोग खुद ही मामदान के लिए तैयार हुए, यह हृदय-ग्राद्ध का एक बहा भारी कार्य हो गया । आमदान का श्राचार लेकर ही आम-रचना श्रीर आम निर्माण की योजना करनी पहती है। समाज का जीवन सामृहिक बनाना हो, तो यह सारा करना ही पहता है । अपने घर की शादी की चिंता घरवाले नहीं, सब गाँववाले करें । थ्रपने खेत में क्या बोना है. यह हर मनच्य द्यलग-ग्रलग नहीं, सब मिलवर सोसें । ग्रलग-ग्रलग लोग बाजार से खरीदते श्रीर ठगे बाते हैं। ऐसा न हो । सप मिलवर गाँव की एक दकान बनायें । गाँव में अज्ञहा हो जाय, तो हाईकोर्ट में न जायें, गाँव के फगड़े का गाँव में ही फैसला हो । गाँव के घंघे सब मिलकर गाँव में ही करें-इस तरह ग्राम-रचना श्रीर ग्राम निर्माण की योजना करनी पडती है। किंत ट्रय-शद्धि के ध्राधार के बिना ये चीजें टिक नहीं पार्ती । घर मनुष्य गाँव के लिए स्वयं श्रपनी बमीन का दान दे देता है, तो उसकी हृदय शुद्धि हो बाती है और फिर उसीके ब्राघार पर हम समाज-रचना का काम कर सकते हैं। यही सर्वेदिय की दृष्टि है।

जवदंखी से सुधार नहीं हो सकता

सोग करते हैं कि "हर्य-गुद्धि होकर लोग स्वयमेव दान दें, यह हर गाँव में नहीं हो सकता।" पर क्यों नहीं हो सकता है हर गाँव में एक्ट्रम न होगा, यह हम समफ उनते हैं। लेक्नि कुछ गाँवों ने गुरुश्रात भी, वहाँ के होग सुती हुए, तो यह देखरूर दूगरे गाँवपाल क्यों न करों है परा होग मूर्त हैं। एक ने गुरुश्रात में मूँगइसी बोयो, उटले साम हुआ, तो दूबरे लोगों ने भी बोना गुरू क्या। श्रुष्ठ तो गाँव-गाँव के लोग बोते हैं। इसी तरह यह भी मेरेला। किंतु रक्षके बदले में जबर्दस्ती हैं सबकी जमीन एक कर दें, तो लोगों में प्रेम न बढ़ेगा, फताड़े बने रहेंगे और लोगों की बुद्धि का लाम न मिलेगा। कहाँ बुद्धि का लाम और प्रेम न हो, वहाँ वभीन इन्हों करके भी क्या मिलेगा। इसलिए सब बाँगों में वबद्देस्ती मानदान का कानून बना दें, यह नहीं हो सकता और होने पर भी यह लामदायों नहीं हो सकता। रूस के विचार का ग्रामुगव हो बताता है कि सबदेस्ती से सुबार करने पर ममुख्य वहीं-का-बहीं रह जाता है। इसलिए सबोंदर-विचार ममुख्य-शुद्धि की तरफ प्यान देने के लाय ही उसकी समाज-पचना की श्रीर भी च्यान देता है। इदय में ग्रुद्ध भक्तिमा कर होह भरा हो, समाक-पचना शांतिसय हो, कुल बातावस्य शांत हो। माहर शांतिसय स्वान श्रीर श्रीर मक्तिमय इदय | दोनों मिलकर बीवन बनता है। इस सम्भते हैं कि ऐसा दुहरा प्रयक्त करने के लिए मारत का स्वमाय क्यादा श्रानुक्त है।

# विज्ञान चंद लोगों के हाथ में न रहे

मैंने पहा कि इंताशुद्धि के लिए भारत में काकी प्रयत्न किये गये, फिर भी वे कम पहें। भारत में दोनों प्रयत्न हुए, झांतरिक झुद्धि पर ज्यादा हुए और वह उचित ही है। बाहर के लिए भी प्रयत्न किये गये, पर वे झपूर्ण विद्ध हुए । विश्वान के कमाने में जो प्रयोग हुए, उनके मुक्कावले में वे टिक न सके । हमें फिर वे हर्षे करना है। इस समन्तते हैं हि दोहरे प्रयत्न के लिए भारत सा यादा- वर्रण प्रय क्षानुकल हुआ है। भारत में आत्मज्ञान की परंपरा है ही, विज्ञान कर्या प्रय क्षान मान हम क्योदंग-विचार में लेते हैं। स्वांद्य के बद्ध क्षिण के लिए अनुकूल और विचार नहीं। क्योंकि विना स्वांदय के विज्ञान बहुता चाला जाए, तो वह व्यक्ति को महत्व देता जायमा और उसके करिये समाज को खतम कर देगा या रवार्ण लोगों, स्वार्थी गुटों के हाय में सता पर जायनी। विज्ञान का विस्तार पूँचीपतियों ने बहुत किया, लेकिन उससे लाम नहीं हुआ, कराई वे दे । पर यह विज्ञान कर देग वाद लोगों के हाथ में रहे, इसीका दे हैं। पर यह विज्ञान कर देग वादों है। विज्ञान कर देग यह विज्ञान कर देग वहाँ। क्षान वह ता व्यक्त पर विज्ञान के विद्यार पूँचीपतियों ने बहुत किया, लेकिन उससे लाम नहीं हुआ, कारी है। हम पर यह विज्ञान कर देग वहीं है। पर यह विज्ञान कर देग नहीं, विज्ञान चंद लोगों के हाथ में रहे, इसीका दे है। विष् पर वह विज्ञान कर देग हों में है। स्वर्ण है।

ŧ

## विज्ञान के छिए सर्चोद्य प्राण-वायु

कहते हैं कि अंग्रेची के बिना विज्ञान न चलेगा। पर विज्ञान तो श्वाधी-च्छाल के समान मनुष्य के लिए करूरी है। कल अगर इम वहें कि बच्चे को अंग्रेची आगे बिना बच्चे को माँ मा दूच पिलाने की योजना न होगी, तो दिन्दुस्तान में श्रीन बच्चा जिन्दा हरेगा! बेले बच्चे को दूच मातृभाषा के लाभ पिलाण लाता है, बैठे हो मातृभाषा के साथ विज्ञान सिलाया जायगा, तभी वह बढ़ेगा। इसी कारण हिन्दुस्तान की आग जनता में विज्ञान चेलने में देर हो रही है।

किन्तु लोगों की आया में विज्ञान क्रा जाने वे ही वह कैल जायगा, ऐसा भी
महीं । विज्ञान लोक-जीवन के लिए होना चाहिए। क्राम लोगों के जीवन के
लिए जिए चीच की रोगें करती है, वैज्ञानिकों को उतीमें लगना चाहिए।
हिन्दुस्तान में इतना मलेरिया है, कैंवे हरेगा है इस पर विज्ञान जोर लगाये।
मारतीयों के उत्पादन के क्रीजार विलक्ष्य कमांगर हैं, इसलिए होटे-होटे क्रीजार
प्रचल्ले प्रनाये जायें। क्राज तो थिशान होटे-होटे क्रीजारों की तरपद देलता ही
नहीं । बही-बही मशीनें कनती क्रीर फिर वे चन्द लोगों के हाथ में क्रा जाती
हैं। इस तरह जब विज्ञान के लिए सर्वोदय के साथ खुड़ ज्ञायगी, तभी वह समर्थ
होगा। इसलिए विज्ञान के लिए सर्वोदय ही प्राय-याप्त है।

प्राचीन संस्कृति का दृद्य, आधुनिक विज्ञान की युद्धि

हमते लोग पहते हैं कि "आपके आवदान में तो विलक्क पुराने श्रीशार चलेंगे !" हम बहते हैं, आमरान में पुराने श्रीशार क्यों वलेंगे ! क्या आमरान मोई पुरानी चीश है ! यह तो बिलकुल आधुनिक विशान के बमाने का उत्तम अर्थ-पात्र माना लगा। आमरान निकलने के बाद विशान का समंद्र करनेवाले छारे अर्थाताल जुप हो गये। श्रुव वे बाता के खिलाक कुछ भी नहीं घोलते। पहले करते ये कि का-शात्मक और नैतिक-होट से मुदान ठीक है। पर वह से आमरान हाम के 'क्या के लगे हैं कि 'क्या के साम टान हाम में आपा, तब से 'क्या ने ने ने के कि का प्रधान हो।" उनके साथ निकतान अर्थाता है।" उनके साथ पराने अर्थाता का से स्वांत्र के साँव न रहेंसे। उनके साथ पराने अनाने का

श्राप्यात्मिक ज्ञान छोर श्राज के जमाने का विज्ञान होगा । इमारा हृदय प्राचीन संस्कृति का बना रहेगा श्रीर हमारी बुद्धि श्राधनिक विज्ञान से भरी। इस तरह दोनों का योग कर सर्वोदय-योजना प्रामदान के गाँव में चलेगी।

कन्दपनकोग्डवलयर

18-11-148

हिंदू-धर्म की ईरवर-इप्टि

: 2:

श्राज हम ऐसे स्थान में श्राये हैं, वहाँ से श्रासपास के सब लोगों को भक्ति की प्रेरणा मिली है। इसने दावा तो यही किया है कि बिस काम में लगे हैं, वह भक्ति-मार्ग के प्रचार का कार्य है। इसीलिए हम जब ऐसे स्थानों में आते हैं कि जहाँ से लोगों को भक्ति की प्रेरणा मिली हो, यहाँ इमारे चित्त में भी विशेष उत्साह निर्माण होता है ।

# ईश्वर एक ही है

हिन्दू-धर्म में परमेश्वर के विषय में जितना गहरा ऋौर सर्वोगीय विचार हुन्ना है, सायद उतना किसी ज़ीर दर्शन ज़ीर धर्म में नहीं हुन्ना होगा। परमे-रयर एक ही हो सकता है श्रीर एक ही है, इस विषय में सब धर्मों का एक-मत है । बैसे हिन्दू-धर्म का भी यही मत है । किन्तु हिन्दू-धर्म में इस विषय भें श्राप्रह की बृत्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर शब्दशक्ति के परे है, ऐसा वर्णन किया ही है। 'शोल्लुक कर्डमावे पराशक्ति' शब्दों की ताकत में तुम नहीं श्रा सकते। भगवान् चिंतन की शक्ति ने भी परे है। इसलिए समझले के लिए शब्दों का कुछ इस्तेमाल करते हैं श्रोर अपने चिच की शुद्धि के लिए कुछ चितन भी करते हैं। श्रपने चिंतन से इम परमेश्वर का उत्तम वर्णन श्रीर ग्रहरण कर सकते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं, फिर भी उससे हमारे चित्त की शुद्धि होती है, यही इमें लाभ होता है।

हिन्दू-धर्म में ईश्वर का विविध रूप में चिंतन है। इससे कमी-कमी यह भ्रम होता है कि शायद हिन्दू लोग अनेक देनी-देवताओं में मानते हैं। वस्तुरियति वैसी नहीं है। परमेश्वर की एकता ख़ार्यत ख़िद्धीय है। याने उठकी अद्वितीयता में दूसरी कोई चीज महन हो नहीं हो चकती, यह हिन्दू-धर्म बानता है और उठने कहा भी है: 'एकमेवाद्धितीयम' इंश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, ऐसा उपनिपद का ग्रन्ट है। 'मूतहय बातः पितरेंक खासीव' सारी स्पृष्टि का पित एक ही है। वह ऐसा परमेश्वर है, जो बन ग्रन्टों से परे है।

## चितन के लिए विविध रूप

इसलिए हिन्द-धर्म में अनेक ईश्वर का विचार नहीं है। किंतु चितन के लिए एक ही ईरवर की अनेक विभृतियाँ होती हैं। वे परमेरवर को कहणा के रूप में देखते हैं। कोई डरनेवाला चोय है, तो उनके लिए निमैयता के रूप में ही परमेश्वर का चिंतन है। इस तरह हरएक की श्रावश्यकता के श्रनुसार चिंतनीय परमेश्यर का रूप बदलता है। परमेश्वर ने हमें पैदा किया, यह भी सत्य है और हम उसे पैदा करते हैं, यह भी सत्य है। जिस परमेश्वर का हम ग्रहण करते है, इमारे लिए वही पूर्णावतार है। पर वह परिपूर्ण परमातमा का एक विभृति-मात्र, अंशमात्र होता है। विद्या-प्राप्ति में लगे मनुष्य के लिए सगवान का रूप सरस्ति है। दुर्पल मनुष्य के लिए, को शरीर-शक्ति श्रीर मानिस्त शक्ति प्राप्त करना चाहता है। ईश्वर शक्तिरूप हो जाता है। फिर १न सब गुणों को अलग -श्वलग नाम दिये जाते हैं श्रीर उत्त-उत्त नाम से भिन्न देवता की कल्पना की बाती है। किर कोई 'कुमार' बनता है, कोई 'विष्णु' मगवान और कोई 'शिव' बनता है, तो कोई देवी । इस तरह करूरना से परमेश्वर के झनेकविय रूप बनते है। उनमें से की एक वल्पना करते और वे उसमें परिपूर्ण ईश्वर का ध्यान करते है, यग्रीप यह ईश्वर का एक ग्रंश, एकमात्र विभृतिहर होता है। फिर भी उस भक्त के लिए यह पूर्ण होता है।

## हिंद-धर्म को समन्वय-दृष्टि

हमारा गाँव छारे विरव चा एक श्रांग है, लेकिन प्रामधेशक के लिए बर परिपूर्ण वस्तु है। उठ एक गाँव की सेवा में वह सारी दुनिया की देवा कर ककता है। छारी दुनिया में शान और सेवा के जिनने लियन होते हैं, कुल-के कुल एक गाँव की सेवा में हो सकते हैं। भगवान शिव परमेश्वर का एक ग्रंश है। इसी तरह विष्णु, मुरगन ( तमिल भाषा मैं कार्तिकेय का नाम ) श्रादि परमात्मा के एक-एक ग्रंश हैं । फिर भी विष्णु का उपारक विष्णु को एक अंश नहीं मानता, उसमें परिपूर्ण की ही कल्पना करता है। शिव का उपासक शिव की एक श्रंश नहीं मानता, यह उसमें परिपूर्ण की ही कल्पना करता है। विध्या का उपासक वर्णन करता है कि "हमारे विष्णु भगवान का परिपूर्ण ज्ञान तो शिव को भी नहीं हुआ।" शिव का उपासक कहता है कि "शिव भगवान का परिपूर्ण ज्ञान भगवान विष्ण को भी नहीं।" इसमें कोई विरोध या भगड़े की बात नहीं। जी जिस रूप में ईश्वर की उपासना करता है, उस रूप में वह परिपूर्णता का छाधार मान लेता है। वह ईश्वर के दूसरे रूप का निपेध नहीं करता, लेकिन श्रपने ध्यान के लिए एक ही रूप कबल करता है। इस तरह एक ही हिन्द-धर्म में अनेकविध उपासनाएँ चलती हैं, लेकिन ये सारी उपासनाएँ श्रानेक देवताश्री की नहीं, एक ही देवता भी मानी गयी हैं। वे उसमें से एक अंश को परिपूर्ण समझकर उपासना करते हैं, तो कमी-कभी ईश्वर के अनेक ग्रंशों का योग भी करते हैं। कभी-कभी वे पंचायतन-पूजा भी करते हैं: शंकर, विष्णु, गरापति, शक्ति, सूर्य श्रादि की पंचभक्ति बरते हैं। फिर भी वे पचायतन को पाँच परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर मानते हैं। लेकिन उनकी पाँच विभृतियों का एकत्र ध्यान फरना चाहते हैं।

ऐसा इर कोई कर सकता है। मनुष्य सुबह उठकर वेदों का प्राप्यमन करता है, उस यक वह ईश्वर को सरस्तती के रूप में देखता है। वही शास्त्र खेत में क्षाम करने के लिए आयगा, तो उस वक्त ईश्वर को लक्सी के रूप में प्यान करेगा। ितर घर में प्राक्त बच्चों की सेवा करता है, तो ईश्वर की मानुरूप (दंभीरूप) में उपासना करता है। इस तरह बैसे एक ही मनुष्य ग्रारीर के बल के लिए फाम करता है, खुद्ध बहुतने के लिए काम करता है, लच्मी भड़ाने के लिए काम करता है। क्यों के लिए काम करता है। क्यों के लिए काम करता है। एक ही मनुष्य प्रतेन गुणों की उपासना कर करता है। एक ही विद्यार्थी असाई में आकर दंड-बैठक कर बल की उपासना कर करें और शाला में जाकर विद्यार्थी असाई में आकर दंड-बैठक कर बल की उपासना कर करें और शाला में जाकर विद्यार्थी असाई में उपासना करें, तो उसे हम यह

नहीं कह सकते कि दो-दो उपायना वर्षों करता है, वर्षोंकि मनुष्णों को दोनों की करता है। इपलिए दो-दो, चार-चार विभूतियों का भी एकत्र चिंतन, प्यान श्रोर उपायना हो एकती है। किन्तु इसका श्रार्थ यह नहीं करना चाहिए कि यह श्रारुष्ठ दो-चार परमेश्वर को मानता है।

कई लोगों को हिन्दू-धर्म के बारे में ठीक खयाल नहीं होता। ये धममते हैं कि हिन्दू-धर्म में देवताओं का बाबार नगर है। किन्तु यह देवताओं का बाबार नहीं, यह तो ईरवर के अनेकविष गुणों और विभूतियों का वंग्रह करने की इति है। हशिलाए वेद ने कहा था कि 'एकं सन्त बिगाः बहुआ वदनित।' तत्य एक ही है, लेकिन उपाधक एक ही सत्य की अनेक प्रशार से उपाधना करते हैं। हस तरह दूषरे धर्मकाले भी सोचेंगे, तो उनके प्यान में आयेगा कि इसमें कोई विरोध नहीं है।

पण्मुखम् : समाज-देवता

श्रापका यह पक्षनी-स्वामी (कार्तिकेच) क्या है! वह आम कतता का देव है। परमेश्वर का एक श्रंश कतता के रूप में प्रकट हुआ है। उसीका यह देव है। आप देवते हैं कि उसके छह किर हैं। छह सिरों की यह करना पर पियोग ही शरूपता हैं। इरएक परिवार में साधारणत पाँच मनुष्य होते हैं। प्राप्त कुड़ाक पाने एक पंचायतन। कुछ हिन्दु हिन्दु की से सुदेश्य हैं। वर्ष श्रवस हर पाने एक पंचायतन। कुछ हिन्दु ह्वान में छोटे गई श्रवस हर पर में बाँच मनुष्य के पाँच करते हैं, तक कुड़ाव में में म रहता श्रीर उसकी उन्निति होती है। पाँच मनुष्य के पाँच सिर हों, सेकिन सक्त हिन्दू एक होना चाहिए। हसिरण छुड़ाव के देवता का श्रवर एक होना चाहिए। इसिरण छुड़ाव के देवता का श्रवर एक होना चाहिए। इसिर्मण छुड़ाव के देवता का श्रवर होंगे। होकिन हदय में भावना एक ही होंगे। इसिर्मण छुड़ाव के देवता हो श्रवर होंगे। सेकिन हदय में पाँच तो हैं हों, सेकिन अरने समाज का देवता है। श्रवने कुड़्वंव में पाँच तो हैं हों, सेकिन अरने समाज का एक प्रतिनिधि छुड़ा मान लिया और यह छुड़ा मिलकर समाव देवता पान माने हैं से पान स्वार

छठा हिस्सा दान क्यों ?

हम कुल मुदुरवी से छुटा दिस्सा दान चाहते हैं, किर वह गरीब हो, श्रमीर सा

मध्यम-वर्ग का हो! जितने परिवार हैं, उतने दानपत्र हमें चाहिये। मान लीजिये कि हम इरएक से कुल-का-कुल लें, हिन्दुस्तान के कुल कुटुम्ब अपना सब कुछ दान में दे दें, तो इतना सारा लेकर हम क्या करेंगे ! उतना हम किन्हें देंगे ! एक हिस्सा खकर हैं हिस्सा उन्हें। कुटुम्बें को हमें वापक करना होगा। बचा हुआ यह एक हिस्सा हम स्पान के दुःखी लोगों के लिए दे हेंगे। इस प्रकार के दुःखी क्षीर अनाथ लोग दुनियामर में होते हैं और होंगे। दुनिया में सुख क्षीर दुःख, होनों होते हैं। कितना भी साम्योगी समाज बने, फिर भी इरएक की शक्ति होरे कितकुल समान नहीं बनी रहेगी। इसलिए बल श्रीर सान-शित में कमजीर, दुःखी लोगों के रक्तफ समान की कममेवारी दूसरे पर बलर सायेगी। अतस्य पाँच नक्ष्मों के परिवार में एक मनुष्य के लिए हम दान माँगेंगे। इसीलए इस स्टा होगों हो ही हिस्स माँगते हैं।

वहीं बात आपका पल्लानी-स्वामी कह रहा है। वह जनता का देव है। वह छुद्द सिरों में सारी जनता को इकहा करता है। बैसे उनके सारे सिर एक साथ हुई हैं, वैसे सारा ही समाज एक साथ हुड़ा रहना चाहिए। जैसे ग्रापके ये 'श्रारमुखम् श्रांडवन्' ( परमुखी भगवान् ) छुशे मुखी से एक ही तरफ देखते हैं, वैसे ही सब मिलकर एक ही विचार करने पर समान आगे बढता है। इसीलिए हमने श्राशा की थी कि पलनी आंडवन् ( कार्तिकेय ) की कृषा से यहाँ खूद ग्राम-दान होना चाहिए । प्रामदान याने व्यक्तिगत तीर पर श्रपना कुछ भी नहीं रखना श्रीर सारा समाज को दे देना। समाज में हम तो ह्या ही जाते हैं। हम समाज की फिक करें, तो समाज हमारी फिक करेगा। नदियाँ श्रपना कुल पानी समुद्र की दे देती हैं श्रीर समुद्र निर्देशों को भर देता है—समुद्र के पानी की भाप वनती, उससे वारिश होती ग्रौर उससे नदियाँ भर नाती हैं। जैसे नदियाँ ध्रपने में पानी रखने की चिंता नहीं करती, समुद्र को ही भरने की चिंता वरती हैं, वैसे ही व्यक्ति को भी श्रपनी कुछ भी चिन्ता न कर सब कुछ समाज को श्रपेश कर देना चाहिए ! समाज की हरएक व्यक्ति को चिंता होनी चाहिए । इसका नाम है, भगवत्-अर्पण या 'कृष्णार्पण' । इस भगवान् को अपना सब कुछ अर्पण करें श्रीर फिर भगवान् हमें बो कुछ दे, उसका हिस्सा प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें ।

## शामदान का गाँव तीर्थ-चेत्र बनेगा

हमने कहा कि यह अकि-सार्व है, क्योंकि इसमें हम श्रपना सारा जीवन समाज को श्राप्य कर, समाज की तरफ से जो कुछ मिले, उसे प्रसादरूप मान-कर सेवन करते हैं। हमारा कुल-का-कुल जीवन परमेश्वर-मिलिक्स होता है। जिन गाँवों का प्रामदान होगा, उन्हें पलनी सीर्य-चेत्र का रूप मिलेगा। वह 'पलनी कोविल' (कार्तिकेस प्रभावान का मंदिर) समक्त जायगा। वहाँ दूसरे मंदिर की जरुरत न रहेगी। सारे छह सिर इकड़े हो जायँने श्रीर वहीं श्राह-मुख्य श्राहरूप कर दर्शन होगा।

पलनी ( महुरा ) . 18-11-148

सुशासन के खिलाफ आवाज

: 4:

श्रान कुल दुनिया में दो प्रकार को संस्थाएँ बहुत मजबूत हुई हैं। एक है, धर्म-संस्था और दूछरी है, शासन-संस्था। दोनों संस्थाएँ लोकडेवा के खयाल से बनायो गयी हैं। समाज को दोनों संस्थारों को प्रायस्वकता महसूर हुई श्रीर वह श्रान भी इनका उपयोग कर रहा है। चन ये दोनों संस्थाएँ वनीं, तय तो सनान को ये बहुत हो चलरी मालून हुई, इस्तिए तब उनका कुछ उप-योग भी हुखा।

## धर्म-संस्था और शासन-संस्था से मुक्ति की जरूरत

लेकिन श्रम ऐसी हालत श्रा गयी है कि हन दोनों वे लुटधारा पाना समाब के लिए जरूरी हो मार है। मैं यह नहीं करता कि धर्म से लुटबारा पाने की जरूरत है, परिक मही कर रहा हूँ कि धर्म-संस्था से लुटबारा पाने की करता है। मैं यह भी नहीं करता कि लोगों का कुछ हन्तवाम, का पाना केवा भी योजना न हो, में हक मैं यही कर रहा हूँ कि सेच के नाम पर जो शासन चलता है, उससे लुटबारा पाना करती है। कितना-बितना सोचता हूँ, उतता-ही-उतना मेरा यह हु विश्वास होता जा रहा है कि से दोनों संस्थार्स श्रम्थे उद्देश्य से शुरू हुई

श्रीर श्रम उन उट्टेश्यें फी पूर्ति हो गयी, इसलिए श्रम उनके बारी रहने में लाभ होने के बदले नुकसान हो होगा ।

## धर्म का जीवन पर असर नहीं

श्राज दुनियाभर में धर्म की क्या टालत है ! ईवाई-धर्म, इक्लाम-धर्म, हिन्द-धर्म श्रीर बीद-धर्म काम करते हैं। मैंने चार बड़े धर्मों का नाम लिया। इनके थलावा दसरे छोटे-छोटे घर्मभी हैं। इन सब घर्मवालों ने श्रपनी-छापनी संस्थाएँ बनायी हैं। युरोप में पोप बाम करता है थ्रीर चर्च की शब्दी मजबूत रचना बनी हुई है। मैंसे जिले-जिले के लिए जिलाघीश होते हैं, बैर्ट ही वहाँ हर जिले के लिए चर्च का भी एक अधिकारी होता है। इसी प्रकार की रचना इसलाम में भी है। बगह-जगह उनकी मस्जिट हैं, बहाँ मुल्ला होते हैं। उनकी तरफ से कुछ धर्म-प्रचार की योजना होती श्रीर कुछ उत्सव वगैरह भी चलते हैं। हिन्दुक्रों में भी ऐसा ही चलता है। मंदिरों के वरिये यह सारा कार्य होता है। यही हालत बौदों की है। ये सारे धर्म श्रहिंसा, शांति, प्रेम श्रादि के मानने-वाले हैं; फिर भी झाप देख रहे हैं कि दुनिया में शांति-स्थापन के काम मैं इन षभी संस्थाओं को कोई असर नहीं हो रहा है। कोई देश दूसरे देश पर इमला मरता है, तो पोप से पूछता नहीं कि इमला करना ठीक है या बेठीक। यह समस्ता है कि पोप का श्रधिकार प्रालग है ग्रीर इमारा ग्रधिकार अलग । श्रपने व्यवहार में वे धर्म का कोई ग्रासर नहीं मानते. इतना ही नहीं: वरिक लड़ाहर्यों चलती हैं, तो उनमें पत्त्विशेष की विवय की प्रार्थनाएँ भी चर्चों में चलती हैं। समाज के व्यवहार में इन संस्थाओं का कोई खास असर नहीं। इतना ही होता, तो भी खैरियत थी; पर श्राब समान पर उनका बहत बुरा श्रासर भी हो रहा है।

#### श्रद्धावानों ने घर्म समाप्त किया

अद्धावानों पर इन संस्थालों का बुस श्रवर हो रहा है। उन्होंने यह मान लिया है कि धर्म का बो कुड़ कार्य है, उसे करने की बिम्मेवारी इन पुरोहितों भी है, जिन्हें हमने इस सम के खिए चुना है। धर्म के लिए हमें कुछ नहीं करना है। वे समफते हैं कि पलनी में एक सुंदर मंदिर बना दिया, उसके लिए कुछ जमीन, संपत्ति श्रादि भी दे दी, पूजा-श्रचाँ वा इन्तजाम ठीक से हुआ है,
तो हमारा धर्म-कार्य खतम हो गया ! यहाँ कातिकस्वामी का बढ़ा उत्तव होगा !
लोग मंदिर में दर्शन के लिए जायँगे, परमेश्वर के सामने कुछ दिल्ला रखनी
हो, तो उसे भी रखेंगे | किंतु धर्म के लिए हमें भी कुछ करना होता है, यह
विचार अद्याननों ने छोड़ दिया हैं | जो अद्यावान नहीं, वे म तो पुरोहितों को
पुछते हैं और न पर्म को ही ! लेकिन को अद्यावान हैं, वे घर्म की, धर्म-प्रचार
की, ध्रावरण की और चितन-मनन की जिम्मेवारी गुरुखों एयं पुरोहितों पर छोड़
देते और खरने को मुक्त समकते हैं | फिर वे गुद कहते हैं कि तुम लोग मस्म
लगाओं, तो लोग गुद को आज समकतर भस्म लगाते हैं और सममते हैं
कि धर्मकार्य समात हो गया !?

षो अदा नहीं रखते, वे तो रखते ही नहीं; पर थो रखते हैं, उनभी यह अदा मी निवींय बन गयी है। एक व्यापारी है, बिखने व्यापार चलाने के लिए एक मुनीम रखा है। सारा काम मुनीम ही करता है शौर वह खुद पेयकूक यनकर कुछ नहीं करता। उसने यर में पूजा करने के लिए एक माझण रखा है शौर यर में पतानी खांडवन ( मगवान खांतिकेंग) को मूर्ति है। उस पूजा का कुल पुरुष उसने होता हो। यात्रा के लिए भी उसने माह्यण को में दिया और उसका कुल खर्चा खुद किया। बाह्य को घूमने का व्यापाम हुआ और उसका कुल खर्चा खुद किया। बाह्य को घूमने का व्यापाम हुआ और उस व्यापारी को यात्रा का पुरुष मिला। सारांग, को अदाविहीन हैं, उन्होंने घम्म समात क्या, इसकी मुक्ते कोई धिकायत ही नहीं करती है। किंत्र वरी घमी तिस्तायत है कि बो अदा रखते हैं, उन्होंने घमी सम उस देखा। में सीवस्त अरों को उससे मक रखा और अर्थ की उससे मक रखा और अर्थ को उससे मक रखा और अर्थ को इससे मन दिया।

# धर्म पुजारियों को सींपा गया

मैं एक मिशाल देता हूँ। हिन्दू-धर्म में एक बहुत बड़ी बात है, धान-प्रस्थाधम। शालों ने कहा है कि मनुष्य को झवनी विषय-वाराना को मर्थादित रखना चाहिए। जैसे वह संस्कारपूर्वक एहस्य बना, वैसे हो उसे एक छावधि के बाद संस्कारपूर्वक एहस्याधम से मुक्त भी होना चाहिए। हिन्दू-धर्म की यह बात खुने मानी जायगी। शास्त्रश्रंयों मे इसकी महिमा का बहुत वर्णन है, पर श्रान्न उसका कहीं श्रमल नहीं है। श्रद्धावान् हिन्दू इसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। उन्होंने वह सारी चिंता पुरोहितों पर सौंप दी है।

# श्रद्धालुओं की यह 'गोपाल-बोड़ी'!

श्चाज सुरह हम पलनी-स्वामी के दर्शन के लिए पहाड़ पर गये थे। हमने देखा कि लोगों ने रास्ते में सीढियाँ ध्रीर कुछ मंडप भी बनाये हैं। ऐसा उन्होंने समक्त लिया कि इससे इमारा कर्तव्य पूरा हो गया । ऊपर किसी मिलवाले ने एक मंडप बनाया है। उस पर मिल का नाम बड़े-बड़े अल्रों में लिखा है। इमने देखा कि खगइ-जगइ जैसे धर्मयचन श्रीर पलनी-स्वामी के नाम लिखे गये हैं, वैरे ही सीढियाँ आदि बनानेवाले मिलवालों वगैरह के नाम भी अंकित हैं। लोग समभते हैं कि इमने मंदिर बनवाया और वहाँ प्रभु की सेवा में अपना नाम भी अर्पण कर दिया है । कितना धर्म-विहीन कार्य है यह ! लेकिन लोगों को इतनी सादी अवल भी नहीं है। वे सम्भते हैं कि हमने मंडप, सीदियाँ बनायी. तो इमाग कर्तव्य पूरा हो गया। वानप्रस्थाश्रम की स्थापना की चिंदा तो मंदिर का पुजारी करेगा। इमने एक बार घारपुरम् में घुमते समय किसी मकान पर एक तमिल विज्ञापन देखा । वहाँ एक वहा सुन्दर चित्र था, बालकृष्या सुरली बजा रहे ये श्रीर नीचे लिखा था, 'गोपाल-बीड़ी' । ब्राब इन सबको कीन रोकेगा ? क्या यह कोई धर्म-कार्य है । लेकिन कोई भी श्रद्धावान हिन्दू इसके घारे में न सोचेगा । यह इसमें श्रपनी क्रिमेवारी ही नहीं समकता । इतने वह श्रद्धरों मे भगवात् के नाम के खाय बीढ़ी का विशापन दिया बाय श्रीर किछीकी कुछ भी हु:ख न हो । मिलवाले ने ऊपर पहाड़ पर गंडप बनाया, यह तो श्रन्छा किया । लेकिन उरफे लिए मिल का नाम वहें ऋत्तरों में लिखने की क्या बरुरत थी ! वहाँ जाकर इम पलनी-स्वामी का स्मरण करें या मिलवाले का रै इस तरह श्रद्धा-यान् लोगों ने कुल घम की हानि की है।

## मास्विकों के विरुद्ध आवाज

तमिलनाड में प्रवेश करने के साथ ही लोगों ने इमसे कहा था कि "वागा,

यहाँ बहुत नास्तिकता है। आप बया उसके खिलाफ आवाब उठाह्ये।" लेकिन मेंने तो अपनी आयाब आस्तिकों के विरुद्ध ही उठायी है। मैंने कहा: नास्तिकों के खिलाफ आयाब उठाने का मुक्ते अधिकार ही क्या है। मैंने कहा: नास्तिकों के खिलाफ आयाब उठाने का मुक्ते अधिकार ही क्या है। मैं नास्तिक तो नहीं, आस्तिक हूं। इसलिए आस्तिक तो वाप को पाप कर रहें हैं, उन्होंने खिलाफ आयाब उठाने का मुक्ते अधिकार है। मेरे मन मैं बया भी उदंद नहीं है कि लास्तिकों के काय आस्तिक हैं, उन्होंने नास्तिकों को यहा किया है। अगर हम सच्चन आस्तिक होते, तो हमारे कीवन का प्रकाश चारों और जैतता और प्रोहे नास्तिक ही न होता। पूर्य की को संस्थाएँ बनायी गर्थी, उसीका यह परिणाम है। आशा तो यह यी कि मठसंस्या, मंदिर आदि के करिये दुनिया मैं धर्म-प्रचार होगा। मैं यह नहीं कहता कि उनके कारिये कुछ भी कार्य नहीं हुआ। कुछ फार्य तो होता हो है, पर यह अरूप है। और अपर वह अरूप न होता, यहुत बढ़ा होता, तो भी उस पर मेरा आदेव है। अपर धर्म की बिम्में बारो इस चंद लोगों पर छोड़ हो है की रो अ अपनी तह निवारों हैं, तो भी क्या हुआ।

मान लीकिये, मैंने छोते की किमोबारी एक मनुष्य पर होंगी श्रीर उधे इतके लिए तनस्वाह भी दी। यह बहुत श्रन्को तरह वे दबन्द बंदा छोता श्रीर श्रवको लिए तनस्वाह भी दी। यह बहुत श्रन्को तरह वे दबन्द बंदा छोता श्रीर श्रवको किमोबारी श्रवको तरह निभाता है, तो क्या मेरे नींद न लेने से चलेगा ! उछे होने की किमोबारी हींप इस मुक्त क्या लाम होगा ! बैठे श्रवको नींद मुक्ते लेनी होगी, उवकी किमोबारी में दूसरों पर नहीं होंग सकता मे के श्रवका खाना खुद लाना होगा, उककी किमोबारी में दूसरों पर नहीं होंग सकता, बैठे ही मेरे धर्म कार्य का किमा मुक्त पर ही है। यह में किशी या सी शींप नहीं सकता। पर्म की किमोबारी हमने किन पर होंगी, उन्होंने उठे श्रन्को तरह नहीं निमाया, यह मेरी पहली विकासन है। बोलेन वे उठे श्रन्को तरह निमाते, तो भी यह गलत पान है, यह मेरी दलपी विकासन है।

सेवा की जिम्मेवारी चन्द्र प्रतिनिधियों पर

जो धर्म पंरालत है, यही हालत खासन और समान में जा के बारे में हुई है। हम चन्द लोगों को जुनकर देते और दिर वे हमारे प्रतिनिधि के नाते बिनके हाथ में एका धोंथी है, उन्होंने आभी-आभी मिस्स पर हमला कर दिया। इंग्लैंट की बनता के लिए यह नड़े ही गौरव की बात है कि उसने इस आक्रमण के निरोध में जोगें से आवान उठायी, किर भी ने उसे रोकंन एकं। वहाँ इतनी उत्तम लोकशाही चलानेवाले भी कमनोर खानित हुए। आगो बन जुनाव होंगे, तब ने असर आलेंगे, यह वृक्षी बात है; लेकिन इस सक बो उसर कम हुआ, हो रहा है और होगा, उसे रोकंने के लिए आवान उठाने पर भी उननी कुछ न चली। हारी दुनिया की आवान इस आक्रमण के लिलाफ उठी, 'यूनो' का प्रतान पर शा इस कर होंगे हुए म

जब इम अपने शासन का मार चन्द्र लोगों पर सींपते हैं, तो यही इालत होती है। क्या रूस, क्या इंग्लैंड, क्या चीन और क्या अमेरिका, हर देश में यही शालत है कि उन्होंने अपना करोगार चंद लोगों के हाथ में सींप दिया है और उन्हींका अनुवरण दूसरों को करना पड़ता है। कमनेशी परिमाण में सारी सुनिया को यही हालत है। पर हिन्दुस्तान की विरोप है, क्योंकि यहाँ की कनता में उस प्रकार की जामति नहीं है, जैसे इंग्लैंड आदि देशों की बनता में है। हमने अपना धर्म और अपनी व्यवस्था का कम मी चंद लोगों के हायों में सींपा है। हमने अपना धर्म और अपनी व्यवस्था का कम मी चंद लोगों के हायों में सींपा है। दोनों और से प्रकार करता में है। सर्वेदय-समाब हर ब्यक्ति से कहता है कि अपने शासन का इन्तजाम नुम सुद करों, अपने धर्म का बाचरण नुम सुद करों।

मुशासन में श्रधिक खतरा

द्वारा में बर वहाइ पर मिन्दर में बा रहा था, तो राखे में मन में बो विचार प्राये, वे व्यापके धामने रखे। मुक्ते अच्छा लगता है कि ऐंगे स्थान मने दें, इसलिए लोगों में कुछुन-कुछ अद्धा बनी है। इन लोगों ने बो अच्छे-अच्छे वाम दिये, उससे राम वहां के दिया बनाकर में वाम चंद लोगों के दाग में धाँग न होते, तो हनले बहुत ब्यादा अच्छे वाम होते। सारों सरकार में कुछ अच्छा बनाक बहुत है जोर कुछ प्रवादा अच्छे वाम होते। सारों सरकार में कुछ अच्छा बाम करती है और कुछ प्रवाद। उसने शाओं में भी कुछ अच्छे बाम किये और कुछ प्रवाद। वो यज्ञ बाम प्राये सामाओं ने भिये या आज भी करवार कर रही है, उसके बारे में मुक्ते बोरे में

शिकायत नहीं करनी है। जो यलत काम हैं, वे श्रीर उनके परिणाम दुनियाभर जाहिर हो जाते हैं। जिता की बात तो यह है कि दुनिया का भला करने की जिम्मेनारी चंद लोगों। पर बोंपी गयी श्रीर वे दुनिया का भला करें, ऐसा हम सोचते हैं।

मुभे मुख्य शिकायत इसीकी करनी है कि राज्यसंस्था कभी-कभी श्रान्छे काम करती है, उन श्रान्छे कामों से समाज के दिमाग पर उसका श्रीर श्रासर होता है। अगले साल चुनाव होंगे, उस बक्त वे लोग आपके पास बोट मॉगने श्रामें और कहेंगे कि 'देलो, हमने इतने-इतने अच्छे काम किये।'' श्रापर सच्चाय में उन्होंने श्राम्छे काम किये हों, तो लोग उनके उपकार के बोभ के नीचे दर्व जायेंगे। इसीका सुभे दुःल होता है। कुछ लोग उपकार करें श्रीर वाली सम लोग उसके बोभ के नीचे दर्व, यही गलत है। यह ठीक है कि छोटे बच्चों की किम्मेवारी माता-विता पर हो। पर क्या दस-दस हकार साल की संस्था के बाद भी हम बच्चे ही रहें हैं। श्राम हमें समक्ता चाहिए कि विशान इतना केला है श्रीर इनारों साल की श्राम की परंपरा चली श्रामी है, तो इरएक मतुष्य श्रपना-श्रपना शान श्रीर श्रपने-श्रपने धर्म का कारोबार अपने हाथ में से, वही श्राह्य हैं।

कुछ लोग हमधे पृष्ठते हैं कि वरकार गलत काम करती है, तो ब्राग उपके लिलाक लोरदार ब्राग्यान क्यों नहीं उठाते ! हम उपके लिलाक लोरदार ब्राग्यान क्यों नहीं उठाते ! हम उपके लिलाक लोरदार ब्राग्यान नहीं उठाते, कभी-कभी मीने पर कह देते हैं । किंतु बन हम देलते हैं कि सरकार कीई प्रच्छा काम कर रही है, तभी लोरदार ब्राग्यान उठाते हैं । वरकार के गलत काम के लिलाक आवान उठाने के लिए हमारी जकरत नहीं, लेकिंग उपके अच्छे कामों के लिलाक आवान उठाने के लिए हमारी जकरत है। लेकिंग वे नहीं करने के बकरत है कि "वुग मेड़ बन रहे हो!" तम लोग भेड़ होकर बोलते लगे कि "महरियों ने बहुत अच्छा हन्तनाम किया", तो क्या यह खुरा होने की बात है ! में उस पर वन बोलूँ ! मुक्ते लगता है कि महरिये ब्रम्च्छा काम नहीं करते, तो कम-से-कम उससे मेड़ तो समक्ष बाते हैं कि हम भेड़ बन रहे हैं ! उन्हें अपनी रियति का कुछ मान हो बाता ब्रीर से समक्षते हैं कि हम भेड़ वन रहे हैं ! उन्हें अपनी रियति का कुछ मान हो बाता ब्रीर से समक्षते हैं कि हम भेड़ नहीं,

### भूदान-गंगा

मतुष्प हैं, हम क्रपनी कारोबार क्रपने हाथ में क्यों नहीं रखते हैं हमिलए हमारी आग्राज मुशासन के खिलाफ ठउती है। दुःशासन के खिलाफ तो महाभारत में व्यास ही खाबाब ठउर गये हैं। लोग बानते हैं कि खराब शासन न होना चाहिए | खराब शासन चलता है, तो लोग टीका करते हैं। यह कार्य तो दुनिश में बता ही रहा है। किन्तु हम पर कोई खन्छ। शासन चलाये और हम शासित हो लाउँ, गये हमें बरा लगता है।

पत्तनी ( मदुरा ) १७-१ १-<sup>१</sup>५६

त्र्यासमान श्रीर वाजार की सुलतानियों से कैसे वर्चे 🐎 : ६ :

भारत युद्ध में पहना नहीं चाहता। न तो उसकी युद्ध में पहने की हैसियत भी है श्रीर न उस पर उसका विश्वास ही है । अगर यद हन्ना, तो आरत की कुल योजनार्थी को बहुत हानि पहुँचेगी। उस हालत में श्रपने देश के लिए हमें गंभीरता से सोचना होगा। मान लीजिए, कल लड़ाई ग़ुरू हो, तो बाहर का चरुरी माल दिन्दरतान में श्राना मुश्कित हो **नायगा, कुल व्यापार-व्यवहार** ६क बायगा। वस्तुओं के दाम किघर-से-किघर चले चायेंगे और जिन ग्राम-वासियों का कोई कसूर नहीं, उन्हें भूखों मरना होगा । ऐसी हालत में सारे देश को इम कैसे बचा पार्वेंगे ! इमें श्रवनी सारी योजनाएँ ऐसी बनानी चाहिए कि चाहे तुनिया में युद्ध हो या शांति, हमारे देश में तो शांति ही रहेगी श्रीर देश की प्रगति न रहेगी। पुराने कमाने में ऐसा ही होता था। दुनिया के दूसरे देशों में धमाशान लड़ाइयाँ हुई, फिर भी इस देश को उसका पता तक न चलता था। लोगों मो मालुम ही नहीं होता कि दुनिया में कितने देश हैं। पहाँ देशों मा नाम भी वे जानते न थे. वहाँ परिणाम होने की बात ही क्या है किन्तु वह पुराना भमाना त्राज इम यापस नहीं सा सकते । सारी दुनिया में को दुछ होगा, उसरा श्रासर भारत पर होगा ही । उसे इम बाल नहीं सकते । इसी तरह सारी दुनिया में को चोकें वर्नेगी, अनका शान हमें होगा श्रीर अनका हमारे व्यापार-व्यवहार

पर भी ग्रसर होगा, भले ही श्रापके देश को स्वराज्य मिला हो, चाहे श्रापके यहाँ क्षणा की श्रन्द्वी कराल हुई हो। फिर भी क्षणा के दाम पर श्रापका कोई अधर न होगा, श्रमेरिका के क्षणा के दाम से ही यहाँ के क्षणा का दाम तय होगा। उसीके श्रमुलार आपके किसानों को यहाँ कुछ मिलेगा।

# श्रासमानी सुलतानी से वचने के तीन उपाय

एक तो हम पर आसमानी खासर छाया हुआ है, दूसरा यह सुलतानी साकार-भाय का भी असर है । बारिया न हुई, करात की अच्छी करात न हुई, तो किसानों को उक्सान है। बसर वारिया हुई और कपाय की परवल मी अच्छी हुई, लेकिन हाम गिर गया, तो भी उन्हें नुकसान है। इस तरह आब इसान सिर गया है। हम दोनों सवाओं से उसे क्याना है। आसमानी सिसा ने कपाने के तीन उपाय है। इस दोनों सवाओं से उसे क्याना है। आसमानी सिसा ने कपाने के तीन उपाय है। पहला, पानी का इन्जाम हमें करना होगा! केवल इस खाल पानी कम हुआ और हमारो खेती बरबाद हुई, ऐसा न होना चाहिए। दूसरा उपाय है, अपने गाँव में दो साल का अनाज रखना। अगले साल अच्छी करता होगे खाल खतम हो, ऐसा न होना चाहिए। और तीवरा उपाय है, इसरे व्यवहार में भलाई होना। अगर हम भलाई से बर्ता करते हैं, तो परिश्व में हमारे पर ठीन बारिय करा। धारा हम पायावरण करते हैं, तो बारिय भी हम पर प्रदार करती है। इस तरह न्याय, नीति, प्रेम और सर्म एर चलाता तीवरा उपाय है। में तीन बातें हम करीन, तो आसमानी सुलतानी से बेलाग वस खायेंगे।

## दूसरी मुलवानी के लिए स्वाबलम्बन

षाजार के दामों की मुलतानी से बचने का उपाय है, ग्राम का स्वावलकात !
मैं ग्रापको एक मिसाल देता हूँ । १९२० से हमने खहर पहनाना गुरू किया । ३६ साल से हमने करवा स्वादा पहनाना गुरू किया । ३६ साल से हमने करवा खरीदा नहीं, याने खहर भी हमने ही खरीदी । ग्राप्तम में हमने खेती में क्याय चोया, हमने ही काता ग्राप्त । ग्राप्त में क्याय चोया, हमने ही काता ग्राप्त । ग्राप्त में क्याय से क्या हमने ही इस्तेमाल किया । इसिलाण करवे पर हमें एक कीवी का भी खर्वा न करना पहने ही हमारा ही खेत या ग्राप्त हमारा ही क्याय चोने के लिए.

भी पहले साल के जो बिनौले होते, उन्हींका इस्तैमाल करते । इसलिए बाजार में करड़े का दाम इन ३६ सालों में कितना चढा श्रीर कितना गिरा, वह हमें मालम नहीं ! इन ३६ सालों मे एक महायुद्ध हो गया, उस समय कपड़े वा दाम किघर से किघर चला गया। बीच में करहोल का जमाना भी श्राया। उस वक्त लोगों को बड़ी मुश्किल से कपड़ा मिलता था। किन्तु हमें कोई वट न हुया। हमको बाजार के दाम का पता ही नहीं चलता या । सारांश, इस तरह गाँव गाँव के लोग श्रापनी मुख्य-मुख्य श्रावश्यकताश्री के बारे में मिल-जनकर स्वायलंबन करेंगे, तो बानार के दामों से बचेंगे। फिर भी बिल्क्स ही बचेंगे, ऐसा नहीं कड सकते. क्योंकि केरोसिन जैसी चीजें एकदम गाँव में बनाना मुश्किल होगा। हम ग्रापने गाँव का दीपक विलक्क ही नहीं बना सकते, ऐसी बात नहीं। गीवर के गैस-एलॉट की योधना कार्यान्यत कर प्रकाश तैयार किया का सकता है। इस बह सब कर सकते हैं श्रीर करना भी चाहिए। पर वह एकदम से न होगा। कुछ चीजें बाहर से खरीदनी ही होंगी, भन्ने ही वे महेंगी पहें । उन चीजें के बारे में हमें तकलीफ होगी। फिर भी रोबमर्श की मुख्य-मुख्य आवश्यकताओं के बारे में स्वावलम्बी बनेंगे, तो इम बाबार-भाव की सुलवानी से बहुत कुछ वच जायँगे ।

### पंचायतवाले प्राम-राज्य में जुट जायँ

क्षाय गाँव-गाँव के प्राप्त पंचायतवालों को 'गाँव का राज्य' बनाना चाहिए। अनना गाँव स्वतंत्र राज्य हो । गाँव मैं अवतने लोग हों, खब मिल-जुलकर काम करें। गाँव मैं अवतने दोत हों, वे धव गाँव की मालक्ष्यत हों। को ई भूला म रहें, हरएक को कमीन का इकड़ा दिया जाय। वह उस जमीन का मालिक म मने, उसमें देरा करके लाये। किसीन के दोत में फसल कम हो, तो गाँव के दूवरें लोग मदद करें। गाँव के लिए क्या और कितना जोवा जाय, यह गाँववाले ही मिलकर तय वरें। करहा, तेल, गुड़, जुला ज्यादि चीचें गाँव में ही मतकर तय वरें। करहा, तेल, गुड़, जुला ज्यादि चीचें गाँव में ही नवस्या हो। गाँव के लोगों को पुष्पार्थ वनाने के लिए योग्य तलीम को स्वरूप हो। गाँव के लागें को पुष्पार्थ वनाने के लिए योग्य तलीम को स्वरूप हो। गाँव के लागें को पुष्पार्थ वनाने के लिए योग्य तलीम को स्वरूप हो। गाँव के लागें को पुष्पार्थ करी हो। गाँव के लागें को प्राप्त में ही निक्यरा हो। गाँव की योजना हो एंसी

बने कि भगड़े पैदा न हों, फिर भी कोई मूर्ख भगड़ ही बैठे, तो गाँव के सज़न उसका पैराला कर दें । किसी भी घर में शादी हो, तो उस घर का खर्चा न हो, गाँव के लोग मिलाजुलकर शादी का खर्च उठायें । व्यक्तिगत कर्ज न रहे, गाँव भी तरक से कर्ज विया बाय । इस तरह ग्राम का राज्य, प्रामीदय बनेगा, तो गाँव निश्चय ही बच जायें । ज्ञानर गाँव-गाँव में प्रामसज्य हो जाता है, तो चाड़े महासुद्ध भी शुरू हो जाय, तो भी हमारे गाँव बच जायेंगे !

पंचवर्षीय योजना 'विश्वायलम्बी'

महायुद्ध शुरू होने के बाद हमारी पंचवर्गीय योजना टिकेगी या नहीं, इसके बारे में भी शंका है। अभी कोई बड़ा युद्ध शुरू नहीं बुआ था। सिर्फ स्वेज का कारीबार वक गया, उसका भी वहाँ के व्यापार पर असर हो गया। यह तो केवल अवस्पोदय था, स्वॉदय तो बुआ ही नहीं। जब स्व्यं महाराज ऊपर बद्ध आर्थेंगे, तब क्या होता, कीन वह सकता है । पंचवर्याय योजना केवल 'श्वायलाभी' नहीं, 'विश्यायलाभी' है, याने वह केवल अपने पर ही आचार राजनेवाली बोजना नहीं। किन्तु हमारा आमदान और आमीदय का विचार विलक्कल स्वतंत्र विचार है। विश्वयुद्ध से भी उसे जाया पढ़ने का कोई कारण नहीं। चिक्त उसमें और कीर भी आ सकता है।

पलनी (महुरा) १८-११-'५६ व्याच लोगों ने धर्मकार्य श्रीर वेजाकार्य का किम्मा चंद लोगों पर वींप दिया है। या यों कहिये कि चंद लोगों ने कुशलता वे कुल किम्मा या वता प्रपने हाप में ले ली श्रीर लोगों ने उने वह लिया। हम यह भी कह चकते हैं कि लोगों ने उन्हें चता दो या यह भी कह चकते हैं कि उन्होंने चता ली श्रीर लोग उपके यह में हो गये।

#### 'सत्ता के जरिये सेवा' श्रांति-संत्र

को भी हुआ हो, लेकिन को हुआ है, उठके मूल में यहां एक अदा रही कि दुनिया में उत्ता के बदिये काम काल्दो और अच्छा होता है। इतिहाद 'उत्ता के बिरो काम काल्दो और अच्छा होता है। इतिहाद 'उत्ता के बिरो यह एक मंत्र ही बन गया। इते इम 'आन्ति-मंत्र' यह ते हैं। हह जमाने में कुछ-न-कुछ अम भी बाम विया करते हैं। उठ अम के लिए आधारकर कुछ सल भी होता है। इत जमाने में एक विशेष उद्य का दर्शन हुआ है। यह यह कि ''कोई भी गुर्फ केवल व्यक्तियत न रहे, आनूरिक बनना चाहिए।'' इतका अर्थ यह नहीं कि यह ऐटा उत्य दे, जिठकी में पहले के बमाने में मही हुई। मौदी वा की की माने के आप उत्य उठका इत्य हर्यन आत के जमाने में हुआ है। इहिंद इर्शन आत्रा के अमाने में हुआ है। इहिंद इर्शन आत्रा के अमाने में हुआ है। इहिंद हर्यन आत्रा के असाने में हुआ है। इहिंद हर्यन आत्रा के असाने में हुआ है। इहिंद हर्यन आत्रा के असाने में हुआ है।

काश्र यह माना बाता है कि गुख को बागृहिक रूप बरूर मिलना चाहिए, उछके लाघार पर बागृहिक बीचन बनना चाहिए। उछके लिए इन्तवाम होना चाहिए होर हन्तवाम के लिए सचा चाहिए। इस तरह से गुज्यप्रेतिश के लिए गुज्यप्रेतिश के ग्रावण्यप्रेति हैं, उसके बिए बाजा के श्रावण्यप्रेति हों। इसलिए ग्रावण से लिए ग्रावण के व्यादी में ज्यादा-वे-व्यादा लीच यहाँ तक बाते हैं कि लीगों में शान के विरये मुद्ध गुज्यप्रचार भी होना चाहिए होर शासन का सुच्यप्रचार की गुज्यप्रचार हो। ग्रावण कर जान कर लिए गुज्यप्रचार हो। ग्रावण चाहिए । वेयल स्वाच का काम नहीं करेगी ग्रीर न वेयल गुज्यप्रचार ही। ग्रावण

प्रचार के लिए दूधरी शकियों —सता की भी जरूरत है। इसलिए सवैप्रथम लोगों में उस सत्ता को मान्य करनेवाला गुण होना चाहिए। उसके लिए अनु-शासन (डिसिप्लीन) सिसाया जाता है, तालीम भी सरकार के हाय में दी जाती है, कानूत बनाये जाते हैं। इस तरह अनेक प्रकारों से लोगों को एक विशिष्ट विचार के पीछे चलने के लिए मकदूर किया जाता है। परिसाम यह होता है कि उस गुण का महत्त्व पट जाता है।

# गुणविकास में सत्ता बाधक

हम चाहते हैं कि लोग यह समर्फे कि मालकियत सबकी है। समाब को यह
गुण समक्त लेना चाहिए। माना जाता है कि हवे समक्राने के लिए वेशा कानून
बनाया जाय, तो श्रन्छा हो। लेकिन होता है बिलकुल उल्टा। कानून उस गुण
की मदद नहीं करता, बल्कि ताकत ही घटाता है। वह गुण को योत्रिक, श्रतएव
निरणार बना देता है। मान लीजिये, मालक्षियत के विस्तर्थन का कानून जररस्ती
बनाया गया, या लोगों को छुछ समक्रा-चुम्फकर और कुछ सत्ता के किरमे
मिश्रित कार्य किया गया, तो भी मानव्य-मायना के निरसन से समाज में होनेवाले
लादू का संचार न होगा।

हन दिनों दुनिया के बहुत से विचारक इसी मोह मे पढ़े हैं । वे कहते हैं कि खाल का समाज खादर्श समाज नहीं है जीर निनोवा जो बात बता रहे हैं, यह खादर्श समाज को है, बात के समाज को नहीं । इस खादर्श समाज तक पहुँचने के लिए कुछ समय चाहिए। वीच की बो राह है, उसमें सचा की खावश्यक्ता है । इसीलिए क्रांत करने से स्वाप की बावश्यक्ता है । इसीलिए क्रांत करने से स्वाप की बावश्यक्ता है । इसीलिए क्रांत करने समाज किसी पर लोई सक्ता ने चले", यह बन तक मनुष्य को न स्हमेल, वन तक समाज ही न बनेगा। समाजिक कार्य स्वाप से बनता है, यह निर्म आनित है। वस्तुरियंति यह है कि सत्ता से समाज ही नहीं बनता । अगर में यह सोच्चे कि मेरे निवारों की सत्ता आप पर चले, किर वह निवार आप हो बेंचे या न कैंचे, तो में समाज विग्रोणे हैं, अहंवादी हूँ। जो निवार मुक्ते बंचा, उसीको प्रधान मानता हूँ। विचार की आवादी अपने लिए आवश्यक मानता हूँ, पर लोगों के लिए यह करनी

नहीं मानता, तो समान के दो टुकड़े पड़ जाते हैं। फिर नहाँ समान के दो टुकड़े होते हैं, वहाँ समान बनता ही नहीं। अतः गुर्ण को सामानिक बनाने के लिए उसके रास्ते में जो रकावटें हों, उन्हें हटाना ही चाहिए। नहाँ उसके भीच सना या जाय, वहाँ रकावटें या जाती हैं। यह बात करा सुद्म है, परंतु हमें समकती ही होती।

### गृहस्थाश्रम में सत्ता

भगवान् ने माता-पिता के हाय में बच्चे दिये हैं। श्राप देखते हैं कि ४-५ साल के अन्दर उन बच्चों के दिमाग में कुछ स्वतंत्र विचार श्राना ग्रुरू हो जाता है। श्रीर उतने में उनके श्रीर माता-पिता के विचारों में टफ़र होने लगती है। इस हालत में माता-पिता क्या करते हैं। इस विषय में पुराने लोगों का यक चचन है, पर यह कितना भ्रातिमृतक है, यह श्राप समक्र सकते हैं। ग्रहस्य के लिए कहा गया है कि उसे सव विपयों में हिंसा का परिस्थान करना चाहिए। पर उसके लिए भी दो श्राप्याई हैं: 'श्रम्य अप्रात् शिव्याई सा पुत्र श्रीर श्रिष्य को छोड़कर उन्हें वाफ़ी किसीनी ताइना न करनी चाहिए। पुत्र श्रीर श्रिष्य को शिव्य के लिए ताइन करना ही चाहिए। चूँकि ग्रह्म के लिए प्रहिंस के वियान में श्रप्याहस्थल यह वताया गया, इसलिए यह केनल भृतद्वागृत्तक ही विचार है। वे समकते हैं कि श्रम हम वाची भे दंड न ट्रेंग, तो वे गलत शस्तो पर जायेंग। वे अमकते हैं कि श्रम हम वाची भे दंड न ट्रेंग, तो वे गलत शस्तो पर जायेंग। वे अमकत हैं तक श्रम हम वाची भे दंड न ट्रेंग, तो वे गलत शस्तो पर जायेंग। वे अमकत हैं तक श्रम हम वाची भे पर प्रेम वे मेंरित होश्रर उसके हित के लिए ताइन करना ही चाहिए।

यहाँ माता-पिता ने और उनके सलाहकारों ने हार खायी है और इंडाफि की यदान दे दिया! जो क्या माता-पिता की योद मैं आया, उत्तरहो क्या हालत थी! मानव के माने हुए दूचरे गुख उत्तर्म नहीं ये, लेकिन एक हो गुख था, अदा! । बाही के गुख तो पीछे आते हैं। वच्चे ने अदा थे माता के उदर मैं बन्म लिया। यह अदा के साथ माता के इन्न को आयोजाँद समक्ता है। उत्तर्क मन मैं खप भी याना, तर्क या दक्षील नहीं रहती कि क्लिस दूच से मेरे लिए पोपम मिन्या या नहीं। यह पूर्ण अदा के साथ उत्तर दूच का पान करता है। चाहे यह माता गता श्राहार करनेवाली हो श्रीर उस दूध के बरिये उसे कुछ नुकसान भी होनेवाला हो, तो भी उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं रहती । किर बरा बढ़ा होने पर वह श्रीर सममने लगता है, तो माता बो कहती, उसे मानता है । माँ ने कहा कि यह चाँद है, तो बच्चा मान लेता है । इतना श्रद्धावान् प्राणी आपके हाथ में आने पर भी उसका ताहन करने की नौवत आप पर आये, तो यह कितनी नालावकी की वात है ! किर भी हमने समम लिया कि बचे को इंड हैंगे, तो कुछ गुणों की शत है । किर भी हमने समम एक होय है, दङ सहन करना दूसरा दोय है और दंड के उर से अपने आचरण में बदल करना तीयरा दोय ! इतने सम होयों के करिये गुण-प्रनार की हम सोवते हैं ! इस तरह हमारे एडस्थाक्षम में सता चलती है ।

# विद्यालयों श्रोर धर्म-संस्थाओं की सत्ता

श्राज स्कूलों में भी छत्ता चलती है। इन दिनों श्राम शिकायत की जाती है कि "नन्चे श्रनुयासन नहीं रखते।" पर ये श्रानियों का श्रनुभव भूल जाते हैं। श्रानियों ने कहा है कि 'निज्यापराधे गुरोहंचडा।' विद्याधियों में श्रनुशासन नहीं है, तो यह शित्तकों का दोय है, शित्तवा-पदांति का दोय है, समाज-क्यस्था का दोय है। आज इमने श्रनुशासन हो ही बहु भागी गुष्य मान जिया श्रीर वाले के स्व गुष्य उसके सामने श्रीनुशासन हो ही बहु भागी गुष्य मान जिया श्रीर कि श्रमर थिएय किना समने श्रवनी खोई बात मानता है, तो गुरुषों को दुःख हो। अगर लड़का बिना समने श्रयनी बात नहीं मानता, स्वतंत्र विचार करता है, तो गुष्य के खुरी हो। बन ऐसा होगा, तभी गुष्यों की खुदि होगी। आज ग्रह्मशासन में सचा श्रा गयी है, बहाँ समने उचा को स्थान दिया। वर्षों में दक्की कोई बरुरता नहीं थी, क्योंकि गुरु शनी होते हैं श्रीर शान यों में उसकी कोई बरुरता नहीं थी, क्योंकि गुरु शनी होते हैं श्रीर शान ये बहुकर श्रीर कोन चीज है, विद्या स्वाच चल सके हैं

हमने धर्म-संस्था में भी सत्ता को स्थान दिला दिया है। कोई भी संतपुरम सत्ता नहीं चाहता श्रीर कोई भी मठाधिपति सत्ता छोदना नहीं चाहता ! याने चिलकुल हो उस्टो प्रक्रिया हो गयी है। संतों का कार्य चलाने के लिए ही मठ, मन्दिर श्रादि बनाये बाते हैं। शंकराचार्य ने सब चीजों का त्याग किया, श्रमने पास कियों भी प्रकार की सचा नहीं रखी। उन्होंने यही कहा कि "में विचार समभाजांग, जब तक श्राप उसे न समभोजेंग, समभाजा रहूँगा। यही मेरा शाल है। में श्रापसे को हैं भी चीज कराना नहीं चाहता, कि समभाजा चाहता हूँ।" लेकिन श्राज उनके मठाधिपति एव प्रकार की सचा चलाते हैं। उनके नाम से आज्ञापत्र निकतते हैं, वे कुछ लोगों को श्रायश्चित लेने के लिए कहते हैं। यह केवल शपने ही देश में नहीं, यूरोप में भी यही है। चाहतव में समें के लेत्र में तो सचा की कुछ भी स्थान न होना चाहिए, क्योंकि यहाँ विचार समभाने की ही बात है।

इस तरह घर, शाला झौर घर्म-संस्था में हमने सत्ता को स्थान दिया है। फिर समाज-व्यवस्था मे भी क्या को स्थान मिलता है। इसलिए यह सारी क्या को राजनीति (पॉवर पॉलिटिक्स) उत्पर-कपर से नहीं जायगी। उसमे को मूल-भूत दोप है और को मानव के हृदय में ही है, उसीका निवारण करना होगा।

## गुण स्वयंप्रचारक

गुण व्यक्तियत रहते हैं, तो वीमित रह बाते हैं। इस्तिए ये सामाधिक होने चाहिए, यह ठीक है। दूसरा भी एक सत्य है कि व्यक्ति में ग्रगर सबसुच गुण होते हैं, तो वे स्वयं ही फैलते हैं। स्प्रै-प्रकाश के प्रचार के लिए दीपक की करतत नहीं रहती। बैठे स्प्रीकरणें स्वयंप्रचारक होती हैं, बैठे हो गुण भी स्वयं-प्रचारक हैं। द्वाहु मनुष्य की करवा उठकी ग्रांला है। प्रकट होती हैं। यह एक शहर भी न बोलेगा, तो भी आध्यात के कुल वातावरण में करणा फैल बाती है। इसलिए को यह चिंता करते हैं कि गुण व्यक्तियत न रहे, ये गुण के सक्ता की ही नहीं समेरे विभाव हमारे विभाव उत्तक प्रचार ही कै होगा है इसले हमारे बारिये उनका प्रचार ही कै होगा है इसलिए गुण के सामाबीकरण के लिए विचा इसके कि हम ग्राप्ते में एक का विकास करें, श्रीर कीई सहता हो नहीं, तो हमारे विभाव इसके कि हम ग्राप्ते में एक का विकास करें, श्रीर कीई सहता हो नहीं।

हमें लगता है कि सुबह चार बने सब उठ चायें। इसके लिए इम घरी मजाते हैं। फिर मी लोग नहीं उठते, तो इम पास जाकर चिल्लाते हैं। उससे भी कोई न उठे, तो इम उसके शरीर को हिलाते हैं। उससे भी न उठे, तो पानो छिड़कते हैं और उससे भी न उठे, तो उंडा लगाते हैं। किर वह उठता ही है। पर क्या मारता-पीटना भी कोई गुख है । वल गुख प्रचार मे उससे मदद लो बाती है, तो गुख का गुखल ही सतम हो बाता है। लोग हमसे पृछते हैं ि के आपका पारता तक्यान मंजूर है। लेकिन चार साल हुए, आप मालकियत मिटाने की बात लोगों को समस्य रहे हैं, गुख-भचार कर ही रहे हैं, किर भी क्यान कन नहीं रहा है। इतना 'स्लो प्रोसेस्ट्र' (चीमी प्रक्रिया) है, तो व्हाम कय होगा, कार्य शीप्र होना चाहिए। इम कहते हैं, इम भी चाहते हैं कि कार्य शीप्र हो, लेकिन यही कार्य शीप्र हो, लेकिन यही कार्य शीप्र कर बाहते हैं कि सार साथ हो हो साथ कार होने के बजाय वह शीप्र मर जाय, तो क्या आप पसंद करने हैं आपके बात सतक शीप्र को नाहते हैं या रोग-मुक्ति है अगर रोग-मुक्ति चाहते हैं, वो आपको बात सतक श्रीप्र को नाही एहेगा और इता-हतत पर्य फरना ही पहेगा।

### समय छगना घुरा नहीं, जरूरी ही

धारांग, दुनिया में ये खारी क्वार्ट स्वत चल रही हैं और शांति की इच्छा करते हुए भी शांति हो नहीं पाती ! इसका एकमात्र उपाय है, सत्ता छोड़ना, जो स्ताधारियों को श्रीर स्वताशींदियों को स्वभ्रता ही नहीं। उन्हें यह स्रफेगा ही नहीं, नयोंकि से सत्ता के सिन ही जीव हैं। किन्तु शारवर्ष यह दि कि माता-रिवाझों को, सुक्तों को, समैशाह्यवालों को यह क्यों नहीं स्प्तता ! का इस तीनों देंगों का परिवर्तन होगा, तो राजनैतिक देव में भी वह होकर रहेगा। हिंद सात उतना लगाना बक्ती है। इसके विपरीत कम यह कहनी होने लगे, तो शंका ख्रामी चाहिए कि क्या पुरानी ही यात चल रही है ! मैं रात को होने के पहले व्यान करता था। एक-पेंट्र महाने मैं मेरी साथित लगने लगी। तब मुक्ते शंका हुई कि जिस साथित के लिए यहत परिवर्ग करता पहला है, वह डेड्र महीने में के स्वता साथ करना पहला है, वह डेड्र महीने में कैसे लगी होने में ने उसकी परीदा करने के लिए रात वा होने के पहले व्यान करने के बचाय मुझर उठकर

ध्यान करना शुरू किया। फलतः जल्दी समाधि न लगी। वर मेरी समफ में आया कि रात को बो समाधि लगती गी, उसमें नींद का भी अंश था। इसलिए अगर जल्दी समाधि लगे, तो साधक को शंका करनी चाहिए। इसी तरह अगर यह दील पढ़े कि लोग हमारी बात जल्दी मान लेते हैं, तो हमें जरूर रांका करनी चाहिए। इसलिए को समय लग रहा है, वह क्यादा नहीं, उतने अवकाश की कातर हो है।

कहा जाता है कि "इसमें बाबा के ए साल गुकर गये।" लेकिन चाजा के कितने गुजरे और पोते के, बेट के कितने हैं अबेले बाबा के काम करने से क्या होगा। इतने बड़े विशाल समाज में ए साल के प्रयत्न से जो हुआ, वह बहुत ही है। ज्यादा परिणाम होने पर तो हमें कभी-कभी शंका आती है कि क्या हम कुछ गलत काम तो गई कि रहे हैं। विशेषन जब ऐसी शंका आती है, तो उसका यह उत्तर ते नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी शंका आती है, तो उसका यह उत्तर तिमले जाता है कि यह विशान का जमाना है, इसलिए काम करनी होता है। पुगने जमाने में को काम दस साल में होता, वही इस जमाने में दो साल में होगा। इस अमाने में को काम दस साल में होगा। इस अमाने में को काम उत्तर असरी होगा। कि माने हो साल में होगा। इस अमाने में को काम असर असरी होगा। इस अमाने में को काम असर असरी होगा। इस अमाने में को काम असर असरी होगा। कि माने हम साल में होगा। वह अमाने में को काम असर असरी आहे हम साल करनी चाहिए। से हम साल करनी का साहिए कि हम सीक देग से विचार करनी वाहिए। से हम सीक दंग से विचार करनी वाहिए। से हम सीक दंग से विचार करनी वाहिए। से हम सीक दंग से विचार करनी करने हम सीक दंग से विचार करनी का हम सीने से हम सीक दंग से विचार करनी करने हम सी हम लोगों पर कुछ विचार ताहिए हम सीक दंग से देखना चाहिए।

# सूर्य-सा निष्काम कर्मयोग

इम निरंतर इच बात का चिंतन किया करते हैं कि चवा की यह आमिलापा कैसे दूर हो। किर इम अपने निज के मन का संशोधन करते हैं कि क्या इमारे मन में ऐसा कुछ छिपा है कि इमारे विचार की चवा चलनी चाहिए, र अगर ऐसा अनुभव आये कि "लोग इमारी बात मानते हैं, तो इम मुख्ती होते हैं और नहीं मानते, तो दुःखी होते हैं", तो समकना चाहिए कि इम लोगों पर कुछ चवा लादना चाहते हैं। इसलिए इम इंस्वर से यहां प्रार्थना करते हैं कि "इमारा असर समाब पर होना चाहिए" ऐसी कोई मानना मन में रही हो, तो उसे हुर कर । इमारा श्रवना विश्वास है कि जब मन में परीवकार की वासना रखे विना काम किया जायगा, तो अव्यंत श्रीम परिलाम होगा । सूर्य उगता है, तो तारी दुनिया को प्रकाशित करता है । किन्तु क्या वह कोई ऐसी वासना रखता है कि लोगों को जल्दी उठना चाहिए, जल्द-से-जल्द अपने दरवाने जोते ने वाहिए हो के अपने घर में प्रवेश देना चाहिए ! यह केवल उगता है। वह सेवक है, स्वामी के दरवाने पर खंदा रहता है। अगर कोई दरवाना न खोले, तो वह श्रंदर म सुसेगा, बाहर ही खड़ा रहेगा । कोई योइन-सा दरवाना खोल तो वह श्रंदर म सुसेगा, बहर ही खड़ा रहेगा । कोई योइन-सा दरवाना खोल दे, तो उतना ही प्रवेश करेगा । छोकन यह कभी गैर-

मुक्ते व्ययने घर में प्रवेश देना चाहिए हैं वह क्वेवल उगता है। वह धेषक है, स्वामी के दरवाजे पर खड़ा रहता है। अपर कोई दरवाजा न खोले, तो वह अंदर न खुपेगा, बाहर ही खड़ा रहेगा। कोई योड़ा-सा दरवाजा खोल दे, तो उतना ही प्रवेश करेगा और पूरा खोले, तो पूरा प्रवेश करेगा। लेकिन वह कभी गैर- हाजिर नहीं रहेगा। स्वामी को चाहे खब लागने का हक है। अगर वे सोते हैं, तो उन्हें सोने का हक है। पर सेवक को सोने का हक नहीं है। उसे पेवा के लिए हमेशा लाग्नत हो रहना चाहिए। उसे यह वासना होड़ देनी चाहिए कि स्वामी कहरी लो। इस तरह यूर्यनारायण का आदर्श सानने रखकर हम निष्काम करीयोग, करते रहेंगे, तो इनिया से स्वाम लहन-के-कहर हम लागरी।

पलनी ( महुरा ) १=-११-१५६ मै श्रगर सरकार होकें, तो धरकार की तरफ से कुछ बार्ते जाहिर कर दूँगा :

(१) इर मनुष्य को कताई विखाने की विषमेवारी वरकार की है। उनके लिए वारा वर्च वरकार करेगी। बैसे इरएक को शिवित (लिटरेट) बनाने की विषमेवारी वरकार को मानो बाती है, बैसे ही हिन्दुस्तान के उस प्रामीण को हम शिवित न समर्प्तेगे, बिसे लिखना, पहना और कातना न आता हो।

(२) लोगों को चरखे चाहिए, तो सरकार देगी और उसकी कीमत गाँव-वाले इप्ते-इप्ते से दे देंगे !

(३) जो गाँच या शास्त अपने लिए कपड़ा बनाना चाहे, उसकी बनाई की मजदूरी उसकार देगी। उसकी एक मर्यादा होगी। मजुब्ब को कम-छे-कम कितता कपड़ा चाहिए, यह सब मिलकर तय करें। इस मानते हैं कि हर देहाती को कम-छे-कम १२ गब कपड़ा चाहिए। मेरे याष्ट्रीय नियोजन में इरएक को सिक्त १२ हो गज नहीं, बल्कि २५ गज करहा रहेगा। लेकिन निमतम अनुपात कर रायत्त करना हो, तो हमें हर आमीख पीछे १२ गज की बुताई मुक्त कर देनी चाहिए। दूसरी भाषा में बोलना हो, तो हम यह वहाँगे कि 'दिम दुनाई कर राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। उसे एक 'सेवा' (सर्विश्व) बनाना चाहते हैं।"

इसी तरह डॉक्टर की भी वेवा बनायी जानी चाहिए। सरकार की खोर से डॉक्टर मान्य किया जायगा और उसे तनस्वाह मिलेगी, वह कीस न लेगा। आज बीसे डॉक्टर को वह वासना रहती है कि लोग बीमार पढ़ें, वह न रहेगा। डॉक्टर और सुनकर सेक्क बनेंगा। खंबर चरसे के कारण सुत भी अच्छा निकलोगा, तो १२ गज कपड़े के लिए डेह रुपया सुनाई को मजरूपी देना पड़ेगी। सिंक हर मनुष्य के लिए डेह रुपया देने से कुल हिन्दुसान के फुल देहातों के लिए बीमा होगा। आगे जाकर वह डेह स्पया की से हासिल किया वाय, हमकी अवल सरकार के पास है। वह हसे कई सकार से कर सकती है। हम इस तरह है चरखे बदाने का और वैकारी-निवारण का काम करते हैं, तो असंख्य चरखे बढ़ेंगे। आम-योजना किये विना, लोगों पर खहर पहनने की जिम्मेवारी न डालते हुये काम किया जाय, तो २-४ महीने में ज्यादा चरखे चलेंगे, पर चरखे आगे न बढ़ेंगे। लेकिन हमारी योजना के अनुसार काम चलेगा, तो इन चार महीनों में ५ इजार के बदले ३ हजार चरखे चलेंगे, लेकिन आगे लाखों चरखे चलेंगे।

पलनी ( महुरा ) १३-११-१५६

अहिंसा के लिए त्रिविध निष्ठा आवश्यक

:8:

### गोली गांघी-विचार में नहीं वैठती

हभर जब हम हिन्दुस्तान की तरफ देखते हैं, तो तीन-चार महीनों में जो कुछ हुआ, वह श्रीर उसके पहले जब से 'राज्यपुनस्संघटन-आयोग'वाला मामला शुरू हुआ, तब से जो घटनाएँ घटी, वे उतनी ही चिंताजनक हैं, जितनी ये दुनियादाली । विशेषकर जब श्रहमहाबाद की घटना घटी, तो मुम्के कब्नूल करता चाहिए कि मेरी क्ल्पना में वह बात नहीं आयो थी। हिन्दुस्तान में (श्रगर विहार की छोड़ हैं, तो) विशेष श्रहिता-परायण लोग गुकरात में हैं। गांधीकी के कारण वहाँ एक निष्टा बनी है। उठके बावजूद वहाँ ये घटनाएँ घटी। जब में घटनाओं का खिक करता हूँ, तो मेरा मतलब दोनों बाजुओं हे घटी घटनाओं से -एहता है। गोलियाँ कर्तव्य मानकर चर्ली और पीछे से उसकी कुछ तहकीकात फरने को जरूरत मोन मानो गयी। यह नोई अहमराज्य या बम्बई शहर की हो बात नहीं। पूरे बम्बई राइग में इन सात-आठ सालों में टमातार पीछों बार गोलियाँ चर्ली, लेकिन कमी भी उठकी तहकीकात नहीं की गयी।

सबसे अधिक दुःख इस बात का होता है कि यह 'हम' ही करते हैं, दूसरे नहीं । 'हम' से मेरा मतलब है, गांधीको की तालीम माननेवाले । इसलिए स्यक्तिगत तौर से मैं जिम्मेवार हूँ या श्रीर कोई, यह सोचने में कोई सार नहीं। श्रपने मएडल में एक ऐसा विचार ह्या गया है, को बहुत पुराना है। इसके लिए क्रम दनिया के आध्यात्मक श्रीर धार्मिक साहित्य में से उतने ही श्रतकल चचन हम दिखा सकते है, जितने अहिंसा के पद्ध में हमने दिखाये। राजनैतिक साहित्य आदि का तो कोई सवाल ही नहीं, उनमे तो ऐसे बचन हैं ही। किन्तु धार्मिक साहित्य में भी, जिसमें दुनिया श्रद्धा रखती है, श्राहिंसा के पद्ध में जितनी न्दलीलें पायी जा सकेंगी, उतनी ही इस प्रकार की गोली के बचाव की पुध्रि के लिए भी मिल सर्वेगी। इस तरह शास्त्र-वचनों या अपनी परिरिधति के चास्तविक परिज्ञान के आधार पर इम भले ही बोली चलाना जरूरी या उचित मान लें: फिन्त यह नहीं मान सकते कि वह चीज सर्वोदय-विचार या गांधी-विचार में बैठ सकती है। हमें बहुत हिचकिचाइट होती है, जब हम कभी गांघीजी का नाम लेते हैं। लेकिन वस नाम को हम टाल नहीं सकते. क्योंकि वश्चा क्षरूर चाइता है कि वह माँ का काम करे. नाहक माँ का नाम न ले। किर भी का उसी माँ के नाम के आधार पर कोई चीज की खाती है. तो किर वह नाम भीच में थ्रा ही जाता है। इस इस दलील में भी न पहुँगे कि गांधीजी होते, तो भी शायद इसका बचाव करते या इसे श्राशीर्वाद देते या न देते । जो जैसा मानना चाहे. उसे वैसा मानने का अधिकार है। किन्तु हमें भी श्रपनी तरह मानने का अधिकार है। इसलिए इम यही मानते हैं कि यह चीज गांधी-विचार के सर्वथा विरद्ध है ।

## पत्तनिष्ठा सत्यनिष्ठा के प्रतिकृत्त

 में चर्चा द्यादि कर लें। लेकिन द्यापनी पार्टी के मुखिया उस बात के लिए तैयार न हों, तो यह चर्चा वहीं छोड़ दें। श्राम करता में पार्टी के खिलाफ न बोलें।" श्रापत-श्रापत में करूर कुछ बोलना श्रीर बाहिरा तीर पर बिल्कुल ही न बोलना सत्यनिष्ठा का एक श्रंग माना बाता है, क्योंकि वह व्यक्ति पार्टी में दाखिल है। पार्टी के लिए पहले से ही हमारे मन में प्रविक्षक मानना है।

इन दिनों यह सारा हर्य देखा । उससे इमारे मन में और भी प्रतिकूल मायना पैदा हो गयी । इम मानते हैं कि 'पार्टीलॉयल्टी' (पल्लिटा) भी सत्यनिष्ठा का एक सामान्य प्रकार, सीमित सत्यनिष्ठा है । किन्तु यह परम सत्य को कारनेवाला है, इसलिए उसका त्याग ही करना चाहिए । ऐसी पल्लिटा, जो सन्दर्भों को भी अनकाने ही दुर्जन बनाती है, वह हमें बहुत हो भयानक मालूम होती है । वह एक माया-सी है । तो इस तरह सत्य पर भी प्रहार झाया और ऋहिंसा पर भी प्रहार आया । उस हालत में अगर हम यह कहें कि हिन्दुत्वान की आयान अन्यर्राष्ट्रीय दोन में श्राहिशा के पल् में हो या उसने चो कुछ किया, उसका परियाम दुनिया में कुछ हो, तो वह सारी अपेसाएँ सिलकुल गसत मालूम होती हैं । हमारी ऐसी झावाल का कोई असर न होगा ।

## वस्तुतः ब्रहिंसा की चाह नहीं

'कें मीपलाज' या द्वीग का भी अधर होता है, पर अहिंदा की योजना में नहीं ! हिंदा की योजना में उत्तवा मी उपयोग है, स्थान है ! अहिंदा तो तब फल देती है, जब कि उत्तमें सत्य हो ! वह अहिंदा ठीक नहीं है, जिस अहिंदा में स्थान हो और केवल इतना ही खयाल हो कि अपने देश की तरकों के लिय शादित की जरूरत है ! ऐसा अवसर भोला भी जाता है कि ''हम दिख्ड़े हुए देश हैं ! हिन्दुस्तान जैसे एशिया के दूबरे कई देश भी विछड़े हैं ! दुनिया में अगर हिंदा चलेगी, तो उनका विकास कर जायगा ! इसलिए कार-वे-मम १०-१५ साल तो हमारे लिए शान्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है ! चैसे हमेशा ही हम शान्ति चाहते हैं, विक्त इस वक उत्तके किंता हमारा बिलाकुल काम न चलेगा !'' लेकिन सुमें तो यह बोलना भी खतरनाक मालूम होता है ! याने कुछ पिछड़े देशों के विकास के खिए शान्ति की माँग दरअसल आन्ति की प्यास नहीं । अपने मन में इस तरह की माँग रखने पर हमारी वह नैतिक श्रावाज हुनिया में छुछ बलवान् न होगी।

#### गोआ का मामला

सामने योत्रा का ही मामला है । यो तो यह बिलकुल छोटा-छा है, पर है वस्तुतः बहुत ही गहरा । उसने अन्दर कहें मसले पेश हैं । हम नहीं चाहते कि गोशा पर शाक्रमण करें । कहा बाता है कि यदि हम उस पर शाक्रमण करें । तो बीत लेंगे, पर हस बारे में भी उसे कुछ शांका है। कारण वह हतना शासान नहीं, उसने साथ श्रीर भी कहें ताकर्ते जुड़ी हैं । पर लेंग, यह विचार छोड़ देता हैं कि हम उस पर शाक्रमण कर उसे बीत सबते हैं । किर भी हम शाक्रमण करना नहीं जाहते, क्योंकि हमारी शहिंश की नीति हैं ! इसमें भी बहुत क्यादा शान्ति की शांक मरी है, ऐसा नहीं; क्योंकि हमने इसमें पुत्रेगाल सरकार के खिलाफ पीसकुल मेशर था कुछ शान्तिपूर्ण जयाय कर लिये हैं । कहते हैं कि कुछ हद-चंदी कर दी है और शायद कुछ श्यवहार भी चंद कर दिये गये हैं। यह तरीका शान्तिमय बहर है, पर उसमें आहेश की शान्ति नहीं । यो हसके मूल दे हमार धान्तिमय बहर है, पर उसमें आहेश की शान्ति नहीं । यो हसके मूल दे हमार धान्तिमय बहर है, पर उसमें आहेश की शान्ति नहीं । यो हसके मूल दे हमार धान्तिमय के लिए कोई मेन नहीं है ।

### अहिंसा कैसे पनपेगी ?

श्रदिंता की शक्ति तो तब प्रकट होती है, बब वामने के दोयों माने बातेवालों के लिए रमारे मन में कुछ प्रेम हो श्रीर हमारा कोई करम उसकी उन्नति के लिए भी बकरी उम्मक्षकर उठावा गया हो । उठमें हमारा तो मला है हो, पर उठावा मी मला है । वहाँ ऐसी स्वष्ट मानना हो, वहीं श्रहिंग की ताक्त प्रकट होती है, जिससे सामनेवाले का कुछ परितन्त होता या होना संभव दीखता है । किन्तु श्रमर हम एक निमोटिय (निपेशानक ) काम कर लें याने पातात एक हो के बच्चे के बच्चे का प्रकट का किन्ता प्रकट होता है । किन्तु श्रमर हम एक निमोटिय (निपेशानक ) काम कर लें याने पातात लक्षा के बच्चे वह प्रकार का बहिष्णार कर, तो उससे श्रामित की शक्त प्रकट नहीं की स्वी ही हमने साधात श्रामकम्ब नहीं किया श्रीर हतनी मयांदा हमने, हमारे राष्ट्र में मान ली। एक श्रीर हम निपेशानक काम करते हैं, शांति की

जरुरत है, इसीलिए शांति भी बात करते हैं और दूधरी शोर अपने समाज में गोलियों भी चलाते हैं। उसका बचान भी हमारे पास पड़ा है, पद्मिता के कारण उसका निपेच भी हम प्रत्यन्न खुलकर नहीं करते। पर हमें समभ लेन चाहिए कि यह चृत्ति अहिंसा की ताकत निर्माण करनेवाली नहीं है। इसलिए ऐसे मौके पर जब हम इच्छा होते हैं, तो मुख्य चिन्तन इसी बात

का होना चाहिए कि यह श्राहिण कभी पनपेगी या नहीं । इसे हम सामने लाना जाहते हैं या किसी तरह अपना काम निभा लेना चाहते हैं ! आज की राजगीति और परिस्थित में हमारी निभ तो बायगी । हर बमाने की सरकार सजजों का बचाव कर हो लेती है, उनको पचा भी लेती है, उन्हें अपवादस्वरूप भी मान लेती है । इंग्लैंड में कल अनिवार्य सैनिक भर्ती (कॉकिल्शन) शुरू हो जाए, तो भी वे 'कांश्वायंशस आव्जेक्टर्स' (Conscientious objectors) उन्हें होड़ देते हैं, उतना उन्होंने मेल-जोल कर लिया है । वेसे हो हमारे लेसे चन्द लोगों के आज का समाज या आब की सरकार निभा ले और हमारा निभ जावा किन्तु हम यह नहीं मान सकते कि उससे दिश्वस्तान में श्राहिण की जाता किन्तु हम यह नहीं मान सकते कि उससे दिश्वस्तान में श्राहिण की जाता करते थी।

# अहिंसा-मूर्वि को शखों से प्रणाम

श्रमी प्यारेसासजी ने बहुत ही बेदनायूर्येक एक पत्र लिखा है। ३० अनवरी हो दिल्ली में वायू की समाधि के सामने समी लोग श्राकर प्रणाम कर जाते हैं। उसमें यायद मिलिटरों के लोग भी होते हैं, को खायद अपने राखों के साम ही साते हैं। उसमें पर प्यारेसासजी ने सवाल उजाया है कि एक श्रारेसा की मूर्ति भी लिए, लिखे हम 'युमावतार' कहते हैं, स्थार श्राद्ध दताना है, तो हम श्रपने श्रीक्षार जार पर पर है रखकर खाउँ, तो क्या हवें हैं। उन्हें साता है कि पह पर्यान हिंता श्रीक स्व है। बिन्तु यह एक 'विम्वत' ( प्रतीक ) भी बात श्रायों, लेकिन हवे हो हे देता हूँ। उन्होंने कीर एक बात मुक्ते लिखी है कि 'ग्राम क्या हताने की सहस्ती तहरीभात करी कि शायद उत्तर प्रदेश की सरकार तालीम हैं लक्सी

शिद्यण शुरू करने की सोच रही है।" हिन्दुस्तान में हमारे देखते क्यूकों में

लर्करी तालीम लाडिमी की जान, तो कोई श्राप्त्य की बात नहीं। मान लीकिये, इन सकते रोकने में इम श्रासमर्थ गावित हो और सिर्फ श्रापने जीवन का बचाव कर पार्वे, तो भी उतने से श्रहिंश की ताकत प्रकट न होगी। इसलिए हमें इन सबका विचार करना चाहिए।

### सत्याग्रह का संशोधन

सीम्य, सीम्यतर, सीम्यतम; यह सत्याग्रह की प्रक्रिया है। यही हमारा यज्ञ-करच है, उत्तक हमें संयोचन करना चाहिए । इवकी काकी छानधीन करनी चाहिए कि इन सबके लिए हमारे पात कोई उत्तर है या नहीं । उत्तर तो करत होना चाहिए । आईका में उत्तर नहीं, ऐसा हो नहीं उकता । इसका हमें संयोधन करना खीर उत्त हाण्ट से हमें अधिक सीम्य, अधिक मृदु बनना होगा । हमें अधिक स्पर्तनिष्ठ बनना होगा । मुक्ते स्वर्गाकि बाह्य कार्यक्रम हमने उत्त लिया है, वह करती ही है। उत्तक साथवाय वह कार्यक्रम मी चया विचार के लिया एक बाह्य स्वकृत हसका मानसिक विच्यत करें । इस स्वयं इस प्रकार की वालीम कें और अपने माहर्यों को भी हैं ।

## हिंसा से विश्वास कैसे हटे ?

कुछ दिन पहले हरिमाजबी ने ट्राइंसक सेना ख्रादि के बारे में दो-तीन पंत्र तिल्ले थे। उनमें यह विचार व्यक्त किया गया है कि "कीच ख्राकर कुछ करें, इस्वे पहले हमारी शान्ति-तेमी ही लोगों को रोकने की कोशिया करें। ख्रमर उसे उस्त्रलात निमत्ते, तमी जिर कीच ख्रानी चाहिए।" किन्तु यह विचार के बहुत हो उस्त्रलात देता है। इसमें क्रांसियी विश्वास कीच पर, हिंसा पर है याने परमेश्वर हिंसा है। हमारे शारे प्रमंत्र 'केल' हो बांचे, तब इस ईश्वर की शरण हो बाते हैं। बच तक प्रयत्न 'फेल' नहीं होते, तब तक उन्हें करते हो हैं। वैचे ही श्रहिंस स्वार्त परते कुछ तो कर ली, लेकिन ख्रमर यह न बीते, तो लाचारी से हिंसा करती ही पड़ेगी। यह एक विश्वास है और दूसरा विश्वस यह है कि "हिंसा के दी भ्रम होगा—ताक्शिलेक ही बही, लेकिन ख्रम तो हो चायमा।" ये दोनों विश्वस एक ही हैं। इस प्रकृत कुछ ता करनात हम समाज में चर्चन देलते हैं। इसे ऐसी सेना बनानी होगी, जिसके चैनिकों को कुछ गुर्खों का अभ्यार हो। हमें सोचना चाहिए कि उस गुणाम्यास में आज इम अहिंसा का क्या अमल कर सकते हैं! हुनिया में चलती हुई सारी हिंसा के बावजूद क्या इम समान के किसी हिस्से के बीवन से निर्तिक्ष रह सकते और एक स्वतंत्र शक्ति निर्माण कर सकते हैं, जो उसका मुकावला करें।

#### अपरिग्रह का महत्त्व

अहिंग श्रीर सत्य ही बात तो मैंने भी। बादों के सब तत्य इसीमें से निकलते हैं। इसिलए उनके स्वतंत्र उल्लेख की करूरत नहीं। फिर भी विशेष परिशिषति में दूसरे तत्यों के उच्चारण और उनके लिए स्वतंत्र आयोजन करने की करूरत पहती है। हमें लगा कि हम श्रिश और सत्य, ये दो नाम लेते हैं, उनके साथ श्रापरिश्वह को भी रखें। उसे श्राप्याइत न मानकर उसके लिए योजना भी करें।

भूमिदान का यातायस्य भन्ने ही चार हिन्दुत्तान में निर्माण न हुआ हो, किर भी कुछ प्रदेशों में काजी निर्माण हुआ है। विहार के लोगों में वह भावना काजी निर्माण हुई है। उसके किना लाखों लोगों का दान सम्भव नहीं था। वहाँ लाखों एक्स भूदान ही नहीं, सम्पित-दान भी मिला है, लेकिन वहाँ भी कान्त की जिम्मेगारी जिन पर है, वे कान्त काने में हिचकिचार है है। यह हिचकिचार है है। वो बोलने में किसी भी क्रान्तिकारों से कम नहीं योलते, पर प्रत्यत्व करने के सम्भव की बोलने में किसी भी क्रान्तिकारों से कम नहीं योलते, पर प्रत्यत्व करने के समय है। वो बोलने में किसी भी क्रान्तिकारों से कम नहीं योलते, पर प्रत्यत्व करने के समय है। वो बोलने में किसी भी क्रान्तिकारों से कम नहीं योलते, पर प्रत्यत्व करने कि स्वान को सानने वाले हैं। साम ही वे यह भी मानते हैं कि परिग्रह जितना मद्दी, उतना ही अच्छा है। सबसे परिग्रह हारिल नहीं है, इसलए उतना मद्दाना टीक नहीं, यह अलमे पात हो है कि परिग्रह मानते हैं है और कान्ति मानते हैं कि परिग्रह का सानते ही है की स्वान की हो चारते। वा सानते ही ही की साम की हो चारते। वा सानते ही साम की साम की साम की हो साम की साम

लागू किया जाय, ज्ञादि । इस सबका मतलब इतना ही होता है कि वह छोटी चीज जो बन सकती है, वह ज्ञपरिग्रह के ज्ञमाव में नहीं बन रही है ।

सारांग, श्रमरिम्न एक बुनियादी विचार है और उस पर हमें अमल करना चाहिए। भूदान, सम्पत्ति-दान श्रादि के मूल में श्रपरिम्न का ही सिद्धान्त है। हमें उस तएफ प्यान देना श्रीर कार्यकर्ताओं की श्रपनी व्याख्या में उसका समावेश करना होगा। वैसे कीयन का सिद्धाय देनेवाली हमारी संस्थाएँ श्रामर .काष्ट्र-कार हो ना हों, का कम-से-फम एक-एक प्रान्त में एक-एक श्रवस्य हो। वहाँ कार्यकर्ताओं को लिया लाय और उन्हें तालीम मिली। वे श्रपने कीवन को किस तरह इस तिंचे में दाल करते हैं, इसका कुछ योझनसा श्रान उन्हें तिली। चार-छुइ महीने भी ही क्यों न हो, ऐसी थीजना हमें बनावी चाहिए।

#### शरीर-श्रम की जरूरत

प्रण्यासह्य इमने कह रहे थे कि कोरापुट में आये उन्हें सालमर हुआ। इस भीच वे इस नतीने पर आये कि शारीर-परिश्रम को लीवन में दाखिल किये किना आदिवासियों पर असर डालने का या उनके साथ सम्बन्ध बहाने का कीई सापन नहीं है। एक तो उनकी भागा हम चानते नहीं, फिर यदि भागा जान मी लें, तो भी किने भागा वे वहाँ बहुत ब्यादा कुछ न होगा। लिकिन उनके साथ मिलकर यदि हम परिश्रम करें, तो वही एक तरोका है, जिससे हम उनको अच्छे दिवाद दे उन्हें में। यह तो मैंने मान्य ही किशा। उसके साथ अपना और एक विचार के उन्हें में। यह तो मैंने मान्य ही किशा। उसके साथ अपना और एक विचार के हम पर तो कि हम उन्हें कुछ जान, कुछ गुण सिलाने चा रहे हैं, पर गुष्त तो तब वनेंगे, बन कि पहले शिष्य वर्गे। उनके पास एक बहुत वहा गुण सरीर-परिश्रम है। उसे पहले हम अहण करें। उसके बाद ही हम अपना कोई गुण उनको देंगे। उनका चीवन शरीर-परिश्रम का बीवन है। इसलिए हमें शरीर-परिश्रम की आदत डालनो होगी। अपनास्ताव उस तरह की आदत डाल रहें हैं। हमारे कार्यकर्ती को कामने आहिंग, सन्य और अरतेय आदि अमेक वार्त हैं, सिमर कर्मकर्ती को कामने आहिंग, सन्य और उसलेय आदि अमेक वार्त हैं, सिमर कर्मकर्ती की के सामने आहिंग, सन्य और उसलेय आदि अमेक वार्त हैं, सिमर कर्मकर्ती की कामने आहिंग, सन्य और उसलेय आदि अमेक वार्त हैं, सिमर कर्मनियां की इस सकर रही और उसले प्रमुख करें

#### निष्काम सेवा

हिन्दुस्तान को श्राज की आपत्तियों में एक श्राध्यात्मिक श्रापत्ति यह है कि

यहाँ से निप्नाम सेवा मिट मथी है। श्राच यहाँ को भी सेवा की जायती, उसका कोई-म-कोई मुल्य चाहा चायमा। भले ही वह व्यक्तिगत हो या पत्त के लिए। श्राच निप्काम सेवा बहुत ही दुर्लंभ हो गयी है। स्वस्वय के पहले वह कुछ, भी, क्योंकि तय कामना के लिए मौका ही कम या। लेकिन स्वसंब्य के बाद यह बात चली गयी।

अभी हमने एक व्याख्यान में कहा या कि हमने सारा धार्मिक कार्य धर्म-संस्थाओं को और सारा सामाजिक ग्रादि कार्य सरकार को सीम दिया है। इसिसए खाना, पीना, सोना खादि नित्य-कार्य के किया और कोई कार्य हमारे लिए रहता ही नहीं है। किर संस्था और सरकार के बादिये जो खेश होने लगी, वह कुल-पी-कुल सकाम हो गयी। उसमें निष्काम सेवा है हो नहीं। इसिलए हमें एक ऐसी सेवा-कृति निर्माण करनी होगी, जो गुद्ध खेशा ने विश्वास करती हो और जिसमें किसी प्रकार का और कोई होतु न रहे। इसभी बहुत जलस्त है। ऐसे लोग चाहे थोड़े निकलें, चाहे आज उनकी ग्रांकि कम हो; किन्तु ऐसे जितने लोगों सा संग्रह करेंगे, उतना ही हमारा काम कैलेगा।

# सकाम सेवकों को सहन करें

तिश्काम बृति कार्यकर्ती की निद्या का यक आवश्यक छांग होना चाहिए। उसके साथ ही उसका एक पर्य यह है कि दूसरे असंख्य समाम सेवा करनेवालों से हम अपने को केंचा न माने और उनकी मदद लेते बायें। अगर कोई निव्द्देश्य सेवा फरनेवालों दूस अपने को केंचा न माने और उनकी मदद लेते बायें। अगर कोई निव्द्देश्य सेवा फरनेवालों दूसरे सिवी खास कामान स्वार सेवा करनेवालों कें संवर्त नहीं फरता, तो उसमें भी पूर्ण निव्हामता नहीं पूर्ण हमाना तो सह होंगे, खो अपनी ही फिर करेगी। याधी के लोग कामनामेरित ही क्यों न हों, अगर स्वार्त हैं, तो मी हमें कोई उस नहीं, ऐसी ब्रांच होनी चाहिए। ये दोनों वृति होतो है, तो भी हमें कोई उस नहीं, ऐसी ब्रांच होनी चाहिए। ये दोनों वृति होती है, तो भी हमें कोई उस नहीं, ऐसी ब्रांच होने चाहिए। ये दोनों वृति होती है, तो मी हमें कोई उस नहीं, ऐसी ब्रांच होना में बह नहीं खाया। यह जो निक्षामता कार्योह से एस भी हम किसी ब्रामना में बह नहीं खायें। यह जो निक्षामता कार्योहरा अपने सेने रखा, हमारे पार्यवर्ताओं के सामने उसीवा कार्याहरी वालाहर ही निक्षामता कार्योहरा अपने सेने रखा, हमारे पार्यवर्ताओं के सामने उसीवा कार्याहरी होता चाहिए।

### स्रोक्तीति की निए।

स.रांशा, ग्राज की परिस्थिति पर मैंने निम्नालिखित तीन वार्ते सामने रखी हैं। पहली बात है: श्राहिंसा, सत्य, श्रास्तेय की । दूसरी बात है: निष्काम सेवा श्रीर सकाम वृत्ति सहन करना श्रीर तीसरी बात है : टोकनीति की निष्ठा । यह इमारे सेवकों की निष्ठा का एक महत्त्वपूर्ण अंग होना चाहिए। इस बार सर्व-सेवा-संघ ने जो प्रस्ताव किया, वह बहुत ही सुन्दर प्रस्ताव है। ऐसा प्रस्ताव कभी होता है, तो मेरे जैसे वो बड़ा उत्साह ग्राता है कि समकाने के लिए कोई चीज मिल गयी । यह प्रस्ताव ऐसा है कि उस पर बहुत बहस हो सकती है याने चर्चा को उत्तेजन देनेवाला प्रस्ताव है। "हम ग्रगर बोट नहीं देते. तो क्या नागरिक के कर्तव्य की हानि नहीं होती है श्रागर बहुत खोग हमारी बात मानें, तो क्या गलत आदिमयों के हाथ में कारोबार नहीं जायना १" ग्रादि कई प्रश्न श्राते हैं । उन सबके बावजुद वह प्रस्ताब हमारे लिए बड़ा कल्यागुकारी है । लोकनीति के विषय में जितना में सोच रहा हूँ, उससे इतना निश्चय हो जाता है कि जो प्राज की राजनीति को, उसे तोइमें के लिए भी, मान्य करेंगे, वे उसे तोड़ न पार्येंगे ! क्योंकि तोडने के लिए उसके बाहर रहना पड़ता है । स्त्राप क्य के बाहर रहकर ही उसे फाट पाते हैं, उस पर चढ़कर उसे तोडना चाहें, तो नहीं तोड़ सकते। इसलिए तोडने के खयाल से भी जिसके साथ को समन्य कोड़ने की इच्छा हो, वह श्रायन्त सुद्मतम मोह है। आज जिस हालत मे दुनिया है, उसे देखते हुए मैं उसे निर्दोप मानने के लिए भी तैयार हो बाऊँगा। कल एक श्रारिट्या के माई को इमने कुछ समकाया, पर उन्हें यह मुश्किल रह गयी कि बाबी का तो सास ठीक है, किन्तु सारे समाज के परिवर्तन के लिए ग्रागर कहीं-न-मही सत्ता के केंद्र पर हमारा अंकुश न रहे, तो कैसे चलेगा ! इस श्रंकुश की वात को तो इम वरावर मानते हैं। पर इमारे मन की यह सफाई होनी चाहिए कि षव इम उसरी अलग होंगे. तभी उस पर ज्यादा ग्रंक्स रख सर्वेगे।

ध्यालोचना कव कारगर होगी ? एक मार्ड ने हमसे कहा कि "वद्योव राजनीति', 'सचा की राजनीति' मे श्रापके न पड़ने की इस नीति का परिकाम यह हुआ कि दुनिया में हो रहे गलत

#### अप्पासाहब का उदाहरण

मुभे झमी अप्यावाह्य का उदाहरत्य यहाँ याद झाया। उन्हें वो कुछ लगा, उन्होंने इस एस० आर० सी० ( राज्यपुनस्तंबदन-द्यायोग ) के मामले में साफ तौर से कह दिया। उनके लिए महाराष्ट्र में काफी झादर है। जिन दस्योंच व्यक्तियों के लिए यहाँ आदर है, उनमे उनकी मिनती है। झादर के बावजूद उनके उस कथन भी महाराष्ट्र में महुत विगरीत मितिक्र्या हुई। तिर भी किसीकी हिम्मत नहीं पड़ी कि धोई ऐसा कहें कि उनकी टीका छावद्देत्तम्लक है। 'दनका झांभिमाय गलत है, यह महाराष्ट्र के लिए हानिक्रप्रक है, वे महाराष्ट्र-द्रोही हैं', यहाँ तक भी पढ़ा, पर यह टीका 'छावद्देत्तम्लक' है, ऐसा किसीन नहीं कहा। इसका बहुत यहा नीतिक छायर होता है। चाहे तात्क्रालक झावर न भी पड़े, कुछ बातावरण चान्त होने के बाद उसका खावर बरुर होता है।

### कार्य-रचना

अब तो यह इलेक्शन (जुनाव ) मा समय है, इसलिए हम बहुत जाहा कुछु योजनाबद कार्य फरना नहीं चाहते । किर्क एक चिन्तन खाउके सामने रख रहे हैं कि इलेक्शन के बाद हम खपने कार्यक्रतांखों भी इस तरह रचना करें । हमारी तरफ से भूरान-समितियाँ बनानी हैं, तो धर्व सेता-संघ के लिए हमने को खादर्य रता है, उसी नीति यो खीर उसी खादर्य को, उसी सोकनीति को कपूल करनेवाले लोग ही उनमें रहें । बाकी के सब लोगों का सहयोग हम लेते रहें । यही मैंने यहाँ कहा है । लोकनीति के साथ सर्व-सम्मेलन मी होना चाहिए, यह उसीका एक अंग है ।

आजफल कभी-कभी कोई बाबा पर भी द्यावेप करता है—ज्यादा नहीं, पर कोई-कोई करता है। कहता है कि बाबा का तो 'श्रांस-मेला' है, याने श्रांस की बारात में जैसे भृत, पिशान, प्रेत द्यादि सब प्रकार के लोग थे, जैसे ही सब प्रकार के लोग हुत बाता में हैं। कोई पी० एस० पी० वाला होता है। सम् प्रकार के लोग हुत बाता में हैं। कोई पी० एस० पी० वाला होता है। यहाँ तक कि करपुनिस्ट भी होता है और एकझाब बनलंशी भी। द्राव कुछ लोगों को स्वाता है कि ऐसे गलत लोगों का सहयोग लोने से द्राव है। किन्तु इस पर हम दो तरह से अभी सोच र है हैं। एक तो हम बिसे अपनी तरफ से नियुक्त कार्यकर्ती समर्कोंगे या इस प्रान्दोलन के को मूलाधार होंगे, इनकी लोकनीति में निश्चित निष्ठा होगी चाहिए। इसके साथ साथ हम यह भी करेंगे कि सब लोगों को हदय-परिवर्तन का मौका निले— और सब पद्मों को इसमें दाखिल होना है और उन्हें वाखिल होने के लिए हम प्रवसर हैं।

#### अहिंसा हिंसा को सहे

हिंसा में श्राहिषक मनुष्य थी सहन करने थी शांक नहीं है, पर श्राहिसा में हिंसक मनुष्य को सहन करने की शांक होनी चाहिया। हिंसक राज्य होगा, तो सम्भव है कि यह श्राहितक लांगों पर ही पाकन्दी रखे, खुलेश्राम थोलने के लिए मीका न दे, नीके पर खतरनाक भी माने श्रीर उनकी याणी रोके। लेकिन प्रप्रार श्राहिक राज्य है, तो हिंसा का प्रचार की भी करना चाहे, उसे उसकी पूरी श्रावादी मिलेगी। हिंसा के मण्डन में जितने व्याख्यान देने हों, जितने लेख लिखने हों, सम लिखा। किसी भी श्रम्य को हमारे राज्य की तरक से ग्रंपन न हो, तभी श्राहिश खुलेगी। इसमें में शिलकुल निःशंक हूँ श्रीर पहुतों का अम है। वे कहते हैं कि इस तरह हम भूदान-आन्दोलन को चिति पहुँचा रहे हैं। किन्तु हम यह नहीं मानते कि इस श्रान्तों लगा भी चिति पहुँचा रहे हैं।

के हाय में हो, जो मिन्न-भिन्न पक्ष में हों, भिन्न-भिन्न तरीकों को मानते हों, कुछ हिंसा में भी विश्वास मानते हों, तो हमारे ख्रान्दोलन को खतरा है। अभी तो कुछ हमने हसे भी सहन कर लिया था। लेकिन ख्रागे के लिए हमारा मन सफ होना चाहिए कि हम ख्रपने काम में सबका सहयोग लेने के लिए राजी हैं।

### अहिंसा में सबको मौका देने की हिम्मव

समुद्र किसी भी नाले को स्वीकार करने से इनकार नहीं करता। यह यह नहीं कहता कि ग्रुख नदी ही इतमें आये और गेंदे पानीवाला नाला इसमें न आये। इसिलए हम अगर हवे 'बन-आन्दोलन', 'अहिंसा का आन्दोलन' मानते हैं, तो अहिंसा में सबको पचा लेने की शक्त होनी चाहिए। हमें उन्हें प्रश्य करना है, मोका देना है। समुद्र नाल के मीका देता है। तो अपना लारा रूप में उसको देता है। याने अपना रूप के लिए उसे स्वीमार करता है। उसमें हिम्मत है। यह कहता है कि अगर द्र आयेगा, तो मेरे रूप में बच इस्मत इसे प्रशा श्रिपना हो यह कहता है कि अगर द्र आयेगा, तो मेरे रूप में बच इस्मत इसे प्रशा श्रिपना हो को आ आयें, तो उन्हें हवान कर लें। इसीलिए मैंने एक मिसाल ही यो कि अगर पट्यो हमारी सच्याप की, अहिंसा की है, तो उतना वस है। फिर उसमें हम्मत और डिन्ने वंगिर चाहे को हो, उसमें रलोगुण आये, हमें विच्या में लागी चाहिए। इस तरह हमें सब लोगों का सहयोग लेना है, उन्हें भीका देता है।

# श्रगर में बड़ी पार्टी का मुखिया होता !

मान लीजिये, ख्रमर में हिन्दुस्तान की ऐसी बड़ी वार्ये का मुलिया होता, किमके लिए चाइते हुए भी सामने कुरती के लिए मस्ल ही न मिल पाता हो, तो में बाहिर कर देता कि "खब वहीं के खन्छे सोभी का सहयोग चाहता है!" अपने पाता कि नमें स्वार्य है। हिंसानले भी स्वार्य है हिंसा मानते हैं, तो यह भी एक समाई है। कुमुलिस्ट भी कन्में दिल से सानते हैं, तो यह भी कन्मों है। ऐसे निकान कीम होन कम्माई है। कुमुलिस्ट भी कन्में दिल से उसे मानते हैं, तो यह भी कन्मों है। ऐसे निकाने कोम हो, उनमें में में चुनुँगा। क्लानेम्हलाने महान प्राप्त में

खिलाफ फिसी मनुष्य को खड़ा न फरूँगा। मैं ऐसे लोगों को, जो कुछ विचार पेरा कर सकते हैं—चाहे वह कितना ही गलत विचार हो, तो भी उसके पीछे छुछ, लोग हों, वे खरीदे न जानेवाले लोग हों—पालेंमैंट में माने हूँगा फ्रीर कहूँगा कि उनके खिलाफ मुफ्तें किसीको खड़ा नहीं करना है। यह मैं उन्हें कोई सुफां कि उनके खिलाफ मुफ्तें किसीको खड़ा नहीं करना है। यह मैं उन्हें कोई सुफां देने कि लिए नहीं कह रहा हूँ। उनके लिए मेरे पास कोई सुफांव नहीं, को उस लाम में पड़कर उस किमचार माने उड़ायें। मेरा यह वैश्विमचार मक्तव्य हों। इसलें हमें सुफांव देने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर भी मैं यह एक प्रकट जित्तन ध्रपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इमारी वो कोई मिनिस्ट्री है नहीं। सारांग, भिन्न-भिन्न पर्वों के लोग, जो हस कार्य को सचाई से मानते हों छोर हमें प्राता चाहते हों—चाहे उनके माने हुए विश्वास हिंसा के हीं, ब्राहिस के हों, मारिकका के हों या जैसे मी हों—उन समलें हम मंत्रू फरें, यही हमारी होंस होंने चाहिए। दूसरी बात् से हमारे हारा माने हुए शान्तों के मूल सेवल दस-बीस नहीं, लाख-साल की तादाद में होने चाहिए। व्हरी ता की तादाद में होने चाहिए। व्हरी की तादाद में होने चाहिए। वेशक की तादाद में होने चाहिए। वेशक की तादाद में होने चाहिए। वेशकी की तादाद में होने चाहिए। वेशकी की तादाद में होने चाहिए। वेशकी में पास की तादाद में होने चाहिए। वेशकी की तादाद में होने की तादाद में वेशकी की तादाद में

### त्रिविध निष्ठा का सम्मेलन

हममें यह त्रिविष योग्यता विकित्त होनी चाहिए । याने (१) ह्यहिंगा, स्त्य, अपरिग्रह की मूलभूव हाँछ, (२) निष्णाम जुति वे वेश करने की प्रक्ति छौर सकाम लोगों को सहन करने की बुत्ति तथा (३) लोक-नीति में अद्धा, हम सक्ता सर्व सम्मेलन होना चाहिए । श्रागर ऐसी त्रिविष निष्ठा पैदा होगी, तो हिन्दुस्तान का येशा वित्र न होगा, बैसा कि मैंने आरम्भ में खीचा या श्रीर त्रित्तमें कहा गया था कि ब्राहिशा के लिए मौका नहीं दीखता । हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तान में श्राहिशा के लिए मौका नहीं दीखता । हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तान में श्राहिशा के लिए बहुत ही श्राहर है। तमिलनाड में मुफ्ते श्राह्म श्राह्म श्राह्म है कि लोगों के हिलों को यह चीज वितनी खीचती है, उतनी दूसरी कोई नहीं । हमारे क्वानों में चे उन्हें उतना ही सुमता है, जिसमें कुछ, हिसालक माव मरा हो। उतना भी हम न बोलें, तो बाकी उन्हें कुछ न सुमेगा, पूरा श्रावर्षक होगा।

## भाषावार प्रान्त-रचना के गुण-दोष

द्यात्र में कुछ व्यावहारिक विपयों के बारे में कहूँगा। क्षमी हिन्दुस्तान में भाषावार प्रान्त-रचना हुई है। हमने कई बार कहा है कि इस विचार में कोई रोष नहीं। ख्रन्छा विचार भी गलत तरीक़े से ख्रमल में लाया जाय, तो दूसरी बात हैं; लेकिन उस विचार में अंग्लुत कोई दोष नहीं। किसी-न-किसी प्रकार से ख्रव उसका बहुत-सा नियदारा हो चुका है, कहीं कुछ बोहा नाही है। जय हम देश की भाषा के ख्रतुसार प्रान्त-रचना करते हैं, तो बहुत बढ़ा लाम होता है। उसके साथ-साथ एक दोष की भी सम्मानना रहती है, उसका प्रतिकार होना चाहिए।

#### भाषा विचार-प्रसार का भाष्यम

न्नाज श्राविल भारतीय धेवकत्व बनने के लिए श्र<u>न</u>कुलता नहीं दीख रही है। श्रंमेजों के श्राने के बाद हिन्दुस्तान में श्राविल भारतीय नेतत्व बना। श्राविल भारतीय रेवक्स नहीं । हाँ, गांचीजी जैसे कुछ योड़े ऋखिल भारतीय धेवक जरूर थे। इस जमाने में ऋखिल भारतीय नेतत्व इसीलिए बना कि एक ग्रंग्रेजी भाषा थी। यह एक सुस्पष्ट बात है, जो हमारे लिए कुछ ऋगीरय की नहीं । छंग्रेजी भाषा के कारण ही विवेशनन्द का काम हुआ। स्नगर विवेकानन्द न होते, तो बो हालत तुकाराम की थी, उष्टे वेहतर रामहुन्ए परमहंस की न होती। इम यह नहीं कहना चाहते कि शमक्रण्य से तुशासम की हालत कुछ कम थी । ऐसी कोई बात नहीं । किन्तु यही कहना चाहता हुँ कि विवेदानन्द हुए और उन्होंने श्रंबेजी मापा के चरिये रामकृष्ण की कीर्ति शारी दुनिया 👖 पैला दी । इम मानते हैं कि तुकाराम का दुनिया पर को उपकार हुआ, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। इस यह भी मानते हैं कि विवेकानंद न निकले होते, तो रामरूप्य की हालत में कोई मी न्यूनता न पेटा होती । में नहीं मानता कि संतों के विचार के लिए किसी प्रकार के प्रचारकों की बरूरत होती है। किर भी यह मानना ही होगा कि श्राज रामरूप्य परमहेस का भी काम चला है, उसके लिए विवेदानंद बहुत वहे प्रचारक वने श्रीर वे श्रंग्रेजी भाषा के कारण यह प्रचार कर सके ।

हिन्दुस्तान रामानुज को बहुत बड़ा गुरू मानता है। किंतु तिमलनाड में को महान् गुरु हो गये, उनके रामानुज खिप्य थे। उनके खामने रामानुज का किर हमेशा शुरुता था, जैसे ज्ञानेश्वर के सामने तुकाराम का सिर हमेशा शुरुता था। वहाँ नम्मालवार जैसे महान् गुरु हो गये हैं। नम्मालवार का रामानुज पर को उपकार हथा, वह संस्कृत भाषा के करिये सारे हिन्दुस्तान में फैला।

## हिन्दी से ही अखिल भारतीय सेवकत्व

मैं मानता हूँ कि श्राच्यात्मक विचार फैलाने के लिए किसी भी माध्यम की लारत नहीं होती, पर व्यायहारिक विचार फैलाने के लिए उसकी करत होती है। एक जमाने में संस्कृत भाषा के किरये सारे हिन्दुस्तान में विचार फैलाने थे, फिर अंप्रेजी भाषा के किरये वहीं काम हुआ। अब भाषावार प्रान्त-रचना हुई है, तो उस-उस भाषा में उस-उस प्रान्त का करारोवार चलेगा श्रीर चलता वाहिए। लेकिन इस हालत में श्राखिल मारतीय वेवकल मिट जायगा अबलि कारी रखता हो, तो हिन्दी भाषा के किरये ही यह हो सकता है। श्राज बालिक मारतीय नेवकल वैदा हो सकता है। उसकी मिसाल इमारा (प्रो०) बंग है। यह कोई नेता नहीं, पर अखिल मारतीय सेवक हो सकता है—सारे हिन्दुस्तान में जा सकता श्रीर वातें कर सकता है। वे ही इंड हो सकता है। इसी वह कारो हिन्दुस्तान में जा सकता श्रीर कारों कर सकता है। वे ही इंड हो सकता है। इसी वह क्यारा प्रान्त नारी, स्वोंकि काम करता है। किन्तु श्राम वह स्वमाग, अपने श्राम्य से हो सहद सहेगा, तो किसी भी नेता के काम का वह परियाग नहीं होगा, को उसके श्राव्यों का होगा। श्री उसीक प्रान्त में उसका श्रार हो होग, को उसके श्राव्यों का होगा। श्री उसीक प्रान्त में उसका श्रीर हा है, पर उसे प्रान्त के कार भी बाना चाहिए।

### अखिल भारतीय सेवकत्व की योजना

ष्ट्रांविल भारतीय चेवकत्व के लिए ब्यादा योग्यता नहीं चाहिए। श्रांविल भारतीय नेतृत्व के लिए योजना करना बहुत कठिन काम होगा, पर आंखल भारतीय चेवकत्व के लिए योजना करना कठिन नहीं। इसमें चे कुछ लोग ऐसे हों, वो ग्रापने-ग्रापने प्रान्त में काम करते हुए योड़ा समय बाहर के प्रान्तों नो हैं। हम ज्यादा नहीं, फेंबल छुठे हिस्से की माँग करते हैं। वे टोग साल में दो महीने वाहर के काम के लिए दें। वे कोई विदान हों, इसकी बरूरत नहीं। किन्तु वे श्रानुभवी हों, उनमें सेवा की बृत्ति हो श्रीर उन्हें समाब का कुछ निरीक्षण हो। ऐसे लोगों को सारे हिन्दुस्तान में काम करते रहना चाहिए! वे कम-से-कम १०० हों। इघर-से-डघर जाकर विचार पहुँचाना उनका काम होगा।

भूदान-श्रान्दोलन के लिए इसकी बहुत बकरत है, क्योंकि इमारे हिन्दुस्तान का शरीर जह शरीर है। उसके एक कोने में कुछ घटना घटी, तो दूसरे कोने में पहुँचती ही नहीं। कोरापुट में इतना ज्ञामदान हुआ, पर यहाँ तमिलनाड में उसका कोई असर नहीं है। साहित्य की कमी वगैरह इसके कई कारण हैं, जिनकी पूर्ति हम कर सकते हैं। किन्तु उतने से क्यम न होगा। साहित्य और अखनारों के अरिये शहरों तक हो खबर पहुँचेगी। गाँव-गाँव में खबर पहुँचोंने के लिए शिविर आदि सा ही आयोजन होना चाहिए और मिल-मिल तरह के अनुमार्थ लोगों को इपर-से-उधर जाना चाहिए। हमें ऐसी एक व्यापक योजना बानाी होंगे।

## हरएक के नाम पर एक-एक जिला

च्यापक योजना गहराई के जिना येकार साबित होगी, इसिलए हमें गहराई की भी योजना करनी चाहिए । मैं इस बात पर दो साल से सोच रहा हूँ, पर जब देवर मार्ट ने सुक्त है यह जात करी, तो सुक्ते लगा कि वह स्वचना व्यवसारिक हैं। ध्रवस्त में में मंका रहती हैं कि मेरे सुक्ताय व्यवसारिक हैं या नहीं। में देवर भाई ने सुक्ते वहां कि आप मेरे नाम पर एक जिला क्यों नहीं दे हेते हैं मेरे मन में यहीं विचार या कि हरएक का सम्बन्ध किसी-निकती जिले के काम से हों। हमारे नाम पर कोई-न-कोई बिला चाहिए। किसी जिले के नाम पर हम हों। हमारे नाम पर कोई-न-कोई बिला चाहिए। किसी जिले के नाम पर हम हों, ऐसी बात नहीं। यह होगा, तो बाई के वस ध्याप्ता हम्प हो जायेंगे और यह मनुष्य प्रहंपनी केनो, जिलते व सीर बिला भी गिर खायगा। हसिएए हरएक के नाम पर एक जिला हो। आधिक में साम करनेवाले मनुष्य के नाम पर भी एक जिला हो, नहीं तो वह बेबल खाहिस सा हा सम्म करेगा और

एकांगी काम होगा। इस तरह तीन से जिलों के लिए हमारे पास मनुष्य न हों श्रीर श्रापे जिलों के लिए हों, तो भी खाम चलेगा। फिर वह मनुष्य उस जिले के स्व लोगों का सहयोग हासिल कर काम करेगा। यह भी हो सकता है कि दो-चार लोग मिलकर एक जिला ले लें। जैसे बृद्ध का स्थन्य मिट्टी से खुड़ा होना चाहिए, उसी तरह हमारा स्थन्य किसी-च-किसी जिले से होना चाहिए। सिर्फ श्राकार में कितना धूमेंगे!

# भनुभवसिद्ध सलाह का महत्त्व

श्रभी हमारा वल्लभस्वामी इधर की खबर उधर पहुँचाना, उधर की इधर पहुँचाना, इस तरह स्थापारी का काम करता है। वह भी काम श्रच्छा है। उसकी षरूरत है। किन्तु व्यापारी के काम के साथ-साथ उसे कुछ उत्पत्ति का काम भी फरना चाहिए । ग्रान वह सलाह देता है, तो बिना श्रनुभव की सलाह होती है । पर उसके साथ-साथ श्रगर उसके हाथ में काम हो, तो वह श्रनुभव की कसौटी पर कसी बातें कहेगा। करान में मुहम्मद ने कई दक्ता कहा है कि 'मैं कोई कवि नहीं।' इसका मतलब यह है कि कवि को एक स्प्रति होती है, मैं स्प्रति से यह बात नहीं नह रहा हूँ; बल्कि प्रत्यक्त अनुभव से कह रहा हूँ। इसी तरह प्रत्यक्त श्रनुभव होगा, तो हमारा काम श्रधिक तैबस्वी बनेगा । होना तो यह चाहिए कि सारा काम जनता पर सौंप दिया जाय श्रीर वह मनुष्य केवल शूर्य बनकर रहे। ग्रगर इम किसीकी नियुक्ति करें, तो वह शूट्य न बनेगा। फिर वह कितना भी बड़ा ऑकड़ा हो, तो भी शून्य से कम ही होगा, क्योंकि शून्य के पीछे दूसरे ऑक्ट्रे रह सकते हैं। इस तरह वह मनुष्य दूसरों से काम लेगा, सबके पीछे सगादा लगानेवाला होगा। यह सारा काम वहाँ के मनुष्यों के जरिये करेगा। यह होगा, तो इमारी बहुत-सी मुश्किलें टल जायँगी । केन्द्र पर से संचालन का बहुत बड़ा भार इट जायगा । स्थानीय प्रयत्न को पूरा मौका मिलेगा । श्रतः मेरी विरोप स्चना है कि इर कोई अपना संबंध एक-एक जिले से जोड़ ले और इस तरह जित्ते-जिले के छेवक तैयार ही ।

## त्तमिलनाड का हृद्य खुला

श्रव तिमलनाड के विषय 🖟 भी कुछ वहेंगे। हिन्दुस्तान में कई महले

हैं। उसमें यह मी एक मसता ही है कि उत्तर हिन्दुस्तान सा दिल्या हिन्दुस्तात से, सासकर तमिलनाड से किस तरह बोड़ हो। अन्दरनी एकता तो है, बेकिन शहर की एकता किस तरह बने, यह एक सवाल देश के सामने हैं। इसिलए तमिलनाड में भूदान के साथ और भी चीजें हमने बोड़ दीं और सब चीजेंं एकोंगों को समझते हैं। इसका परिचाम छह महीने शह यह हुआ है कि तमिलनाड का इटस खल गया है।

श्रम यहाँ के लोग आम-दान देने लगे हैं, लोगों की तैयारी होने लगी हैं श्रार लोग 'हाँ' वोलने लगे हैं। श्रमी हमने घारापुरम्वाले श्रीर को इम्बद्धालों से पृष्ठा या कि ''श्राप लोग वम-से-कम कितना श्राम दान हासिल करेंगे ? कम-से-कम झाँकड़ा धताहये।'' आखिर उन्होंने बहुत सोचवर बहा कि ''हमें ठम्मीद है कि श्रमर हम ४-५ महोने मेहनत करेंगे, तो १०० प्राम-दान इक्ट्टा कर सकते हैं।'' अब वे यह कर सकते हैं, हममें उन्हें ओई श्रांक नहीं। वे काम में तो लगेंगे, किन्तु उनके मुख से 'विष्ठापूर्यक' हतना निक्ल गया, इस्तिए में समझ गया कि तमिलनाड का हृदय खुल गया। परले हृदय खुला हुश्या नहीं या। याने हह महोने में हतना वार्य हुश्या कि हमें तमिलनाडवाली ने श्रपना ही मनुष्य समझ-कर श्रपना लिया।

### शादी का भी वचन

खब हम वहाँ जायें श्रीर ऐसा झान्तिवारी मार्थ हो। ऐसी झरेचा तमिलागा से करें, तो यह एक प्रवार की घृष्टता ही कही जायगी। बोर्ड तमिलों में से मिन्नों, तो इम समक सकते हैं। लेकिन बाहर वा मनुष्य यहाँ झाये, उसका तहांमा क्या लाय, वह मता, तुरा, तहस्य, सभी प्रवार वा हो होर उसके झायार पर एक आहू मा झास हो जाय, ऐसी आगा बरना जीक नहीं। हमने भी ऐसी आशा बरना जीक नहीं। हमने भी ऐसी सामा किया। यह महीने में प्राप्त मनी विकार रहे हैं। बार ऐसे भी गाँव निक्त रहे हैं। बार ऐसे भी मान करें। ऐसा एक गाँव तैकार भी हुआ है। उसने सामहान से विकार वर्षों। ऐसा एक गाँव तैकार भी हुआ है। उसने सामहान से दिसा सामा स्वार करें।

दिया और यह भी प्रतिका की है कि अपने गाँव में ही खादी बनायेंगे और नहीं पहनेंगे। मतलब यह कि यहाँ ऐसा वातावरण हुआ है कि जिसे हम 'प्रामन् मोजना' कहते हैं।

# संयोजन श्रखिल भारतीय हो

ऐसी योजना पाँच हजार गाँवों में हो सकती है और लोग उसे समसन्यूम सवा सोच-विचारकर कर सकते हैं। हमने बहा था कि सर्व-सेशा-संघ मो इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। भारत में उसके कम-से-कम तीन विभाग हो बागें ! एक पूर्व विभाग, विसमें योझ-चा उत्तर प्रदेश इस सकता है, पिहार में हो और दूबरा वर्षों में तथा तीसरा तमिलनाड में। इस तरह तीन सालाएँ बनामर यह समय-होट से साम करे, तो मेरा ख्याल है कि बैसे कोशपुट में एक नमूना होगा, बैसे विद्वार में एक नमूना होगा, बैसे मच्चप्रदेश में एक महूना होगा, वैसा ही या शायद उससे एक नमूना होगा, बैसे मच्चप्रदेश में एक महूना होगा, वैसा ही या शायद उससे एक नमूना होगा, बैसे मच्चप्रदेश में एक महूना होगा, वैसा ही या शायद उससे एक नमूना होगा, बैसे मच्चप्रदेश में एक महूना होगा, वैसा ही या शायद उससे एक नमूना होगा, बैसे मच्चप्रदेश में एक महूना होगा, वैसा हो स्वाप्त स्वाप्त हो । मानी को प्रतिकृत नमें तरीके से समन्त-स्व निमांच करने का मोका मिलता है। नामी तो 'वोस्ट मेंच्युप्टर कोर्ये' चल रहा है। ग्रामी तक विजती विद्या हारिल की होगी, सक्की परीका वहाँ होगी। यह एक विशेष प्रकार कर बाम है।

#### तमिलनाड का 'पानी' चाहिए

समिलनाड की बात बुधती है। वहाँ के धाती लोग सममदार और गुडिमान्
हैं। वे बो कुल करेंगे, विवायपूर्वक, तोच करते ही काम करेंगे। प्रश्नर ऐसा
होवकर काम करनेवाले पचास भी गाँव हो बावँ, तो यहाँ सर्वोदय का बहुत वहा
प्रयोग हो सकता है। हमने तमिलनाडवालों से कहा है कि 'दम यहाँ मा कुल
पानी उदा से जाना चाहते हैं। हमारा पुराना रिवाब है कि कुट्ट का पानी
लेकर हम उपर बावँ और उद्धर से गाँगी। बाल लेकर काँ आयें। हम नोरापुट
और विहार का पानी लेकर वहाँ आये और यह गंगा बहायी। अब दर्क वदले
यहाँ हमें समुद्र का पानी दीकिये, उसे लेकर हम च चले बायँगे। इन्ह तो एहाँ

तिमलनाड का 'वानी' होना ही चाहिए ! हम चाहते हैं कि इस दृष्टि से सर्व-सेवा-संघवाले सोचें श्रीर यहाँ अपना एक मजबूत स्थान बतायें !

तिमलनाट को हम पूरा न्याय देना चाहते हैं। इस्तिए वे हमें जिनने दिन रखना चाहरे, उतने दिन रहने के लिए हम राजी हैं। उन्हें यह मालुम होना चाहिए कि बाबा का हम उपवोग कर रहे हैं। यह नहीं कि बाबा उनका उपवोग कर रहा है। वे बाबा के जितने समय की माँग करें, हम उतना समय देने को राजी हैं। हमने कह दिया है कि बाब हमें ११ मार्च को तिमलनाड से मुक्त कर हैं। किन्तु खगर वियोग परिस्थिति निर्माण कर हमें खाय यहाँ और रखना चाहें, तो भी सम रहने के लिए तैयार हैं। हमने पेंदी मर्योह नहीं राजी के वहाँ हमें पानी निर्ता, तो भी दिना पानी के हम उसने के लिए ती वार में हम समले पेंदी मर्योह नहीं एस समुद्र का घड़ा भरकर ले जाना चाहते हैं, यह हमने तिमलवालों से कह दिया है।

## निरुगधि होकर मुक्त विहार की इच्छा

इसके बाद हमारी पेसी ब्रन्ति है कि इन प्यते चले वार्षे। कहीं शिविर हो, तो शिवर के लिए जामें कहीं चर्चा हो, तो चर्चा के लिए जामें कीर सर्वोदर क्राहि पर चर्चा तो हमारी चले ही। फिर भी मेरी मुक्त विहार करने की इच्छा है। इसिए मही कि आज के इस कार्यक्रम से इच्छा तकलीक हो रही है, बिलक इसिए कि मुक्त विहार से ही इसके आयो हमारा काम अधिक अच्छा मेरा। खासकर जब हम महाराष्ट्र और गुजरात में जामेंगे, तो हमारे में में मारा है कि यह भूशत आदि सारा कश्च नीचे उतार देंगे। बैसे नग्न लड़्डा मों के पास पहुँचता है, उसी तरह नग्न कर में हम यहाँ पहुँचेंगे। इस यहाँ कहेंगे कि "हमें पोई खास सुनाना नहीं है। क्रिक आप लोगों को सेवा करनी है, चर्चा बरनी है, सलाइ महाविश्व करनी है। आप सुनायेंगे, यह सुनना है। अगर आपकी परिवर्तन करना है।" अगर आपकी परिवर्तन करना है। अगर आपकी परिवर्तन करना है।" अगर तानिजनाइशले यहाँ से परिवर्ण स्वन्न-करने का सह से में में से अगर ताने ना हम अगर आपकी परिवर्तन करना है।" अगर ता हमाने अगर सेवा हम सेवा हमार सेवा हम सेवा हम

फिर भी उसमें व्यक्तिगत स्वरूप थ्रा ही जाता है। यह व्यक्तिगत स्वरूप बिल्हुल छूट जाय ग्रीर में 'केवल' होकर रहूँ। संस्कृत के इस 'केवल' शब्द में बहुत भरा है। सुभे उम्मोद है कि गु बरात श्रीर महाराष्ट्र के सेवक इस गत का रहरर समक्त आयेंगे।

हमें अरते मन मे यह कोई अभिमान नहीं कि में गुजरात, महाराष्ट्र को में हे नया विचार दे कईंगा। पर यह चकर या कि एक काम हमने लिया है और उसके लिए पत्र विचार समझ्यों। उस यह चकर या कि एक काम हमने लिया है और उसके लिए पत्र विचार समझ्यों। उसके पूल में है काम। अर्थ होता जायगा— हमाध विश्वाद है कि यह बहुत व जादा और वाद्य में होता नपर उसे सामने लिया है कि एह हम अकर्नुराक्त हो जा वाँ। गुजरात से हमें यहुत मिला है। महाराष्ट्र में हमने संस्कृत को होड़े जितना ना प्राची-साहित्य पढ़ा है, उतना तो किसी भी भागा का साहित्य पढ़ा नहीं है। यदाप दुनिया की बहुत-सी भागाओं का बहुत गहुत असर पढ़ जा है है। यदाप दुनिया की सहत-सी भागाओं का बहुत गहुत कोई 'डेलीरियम' हो जाय, तो हम नहीं समझ्ते कि विचा मराठी या संस्कृत के और कोई ऐसा यचन सहज भाव से निकले, क्यों कि ये विस्तृत्वल अपदर पुत नार्य है। हसमें ऐसी कोई बात नहीं कि उन यचनों में भोई विरोध शक्ति है।

एक ईसाई माई श्राये थे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने हमसे पूछा कि श्राप्त वादित्व से क्या पाया । उन्हों ने बहा श्रारचर्य खगा कि हमने देवी महुत बातें बातायों, को बायद उन्होंने कोची भी नहीं थीं, खासकर यादिक्ष के न्यू देरनेंट थे और विशेषकर 'श्रीहक गॉस्थल' से। उस पर हम क्यास्थान देने बेटेंगे, तो करत ऐसी चोजें दुनिया के सामने रखीं श्रीर बता हैंगे कि यह चीन हिन्दू-धर्म और इस्ताम में क्रम, पर वहीं न्यारा मिसतो है। इतना सब होने पर भी श्राक्षित हमने कहा कि हम नहीं कह सकते कि बहुत-सी मापाएँ हम न सीसे होने, हो हमारी श्राप्ताक क्यायन में कोई फूक श्राता। क्यों कि वचन में को संस्तृत गराठी श्रीर पीछे गुकराती बचन हमने पढ़े और सोत हो। इस्ते जितने भी वचन हमने सुनै, उन वचनों से उस मायना की ही परिपृष्टि हुई। उसकी ताकत बहुत बढ़ गयी। वाफी के

सब सिहित्य का इम उपकार मानते हैं, पर मूलभूत चीज को हमें मिली है, उसके लिए इन भिन्न-सिन्न धर्मों से हासिल किये हुएँ को हम बहुत कल्सी न मानते।

सारांश, महाराष्ट्र श्रीर गुकरात से हमने सब कुछ पावा है ! इसलिए वहाँ देने के वास्ते, तो कुछ हमारे मन में है ही नहीं ! इम तो सेवा के लिए वहाँ कारेंगे ! श्रवने मन में कोई खास विचार, कोई उपाचि, कोई प्रोशाम, कोई कार्य हम न रखेंगे ! केंकन ऐसा होने के लिए तमिलनाड की तरफ से हमें एक पूर्ण कुम्म समुद्र के पानों से भरा मिलना चाहिए !

#### बीमारी के लिए चमा-याचना

हम बीमार पहे, इसलिए हमें कुछ लक्ष्या भी लगी। यह टल सकता था, ऐसा हम समर्कें और इसकी परिश्थित में बहुत कारण हैं। ऐसा इस नहीं मानते । कई गलतियाँ हो बाती हैं। जिनका मनुष्य को भान नहीं होता। यह लुटि जो भी हो, हमने देख ली है । बीमार हमें नहीं पड़ना चाहिए या । हमने गीता पर टीका करते हुए 'गीताई कोप' में एक नोट दिया है: सतीग्रण का ल तारा भगवदगीता में दिया है कि उससे 'प्रकाशकम् खनामयम्' प्रयात वह ज्ञानसप् प्रकाशमय होता है श्रीर उसमें श्रामय याने शेग नहीं होता ! श्रारोग्य-दायी होता है। अनसर अपने देश में यह माना गया है कि सतोग्रणी लोग नीतिमान्, बुद्धमान् और चरित्रवान् होते हैं । लेकिन निःवंशय वे तीव बृद्धि के होते हैं. ऐसा नहीं माना गया। 'सतोगुणी मनुष्य ही बुद्धिमान हो सकते हैं.' यह उस गीता-वचन का अर्थ है । साथ ही ऐसा तो किन्कल ही नहीं माना गया कि 'सतोगुणी मनुष्य को बीमार नहीं होना चाहिए। जहाँ कुछ बीमारी हुई, वहाँ कुछ-न-कुछ रजीपुण, तमीपुण आ गया।' बल्कि यही माना जाता है कि 'छाखिर यह प्रकृति का धर्म है और ईश्वर के हाथ मे है। खतोगुण के साथ श्रारोग्य का नोई खास सम्बन्ध नहीं।' फिर भी मेरा श्रपना विश्वास उस वचन पर है श्रीर में मानता हूँ कि छत्तोगुण में बैठे चरित्र श्रीर नीति होती है, वैठे ही फ़ुशाप्र बुद्धि श्रीर सम्पूर्ण श्रारोग्य होना ही चाहिए । नहीं तो सतीगुण में कुछ

कमी है, श्रनुभय भी ऐसा ही श्राता है। जब वे चुछु भान होने रूपा, तभी से मुफ्ते यह श्रनुभय होता रहा है कि बिना कियी कत्त्र के कभी में बीमार नहीं हुआ। पहीं-न-मही गलती हुई है श्रीर उस गलती का दर्शन भी हुआ है। उसके लिए में कुमायाचना करता हूँ।

पलनी ( मदुराई ) २०-११-'५६

'सत्-श्रावन' की आवाज

: \$0 :

इन दिनों सुक्तमें आरयिनिक एकावता आयी है। बैठे को भी काम लिया आय, उठे एकावतापूर्वक करने की मेरी आदत है। किन्द्र इस वक्त मानसिक अनुमय विरोध प्रकार ही आया है। अपी शंकरपावती ने उसका किक्त किया या। मेरा इरादा नहीं था कि उसका उच्चारण कर के बाजा के लिए निक्तने पर सुक्ते मुच्छी-की आयी, इसलिए में कक याय। वेते सुक्ते पहले हे ही अन्दर से भास था कि शायद आज में बाजा न कर पार्जेगा। किर भी बिना अनुमय के, अन्दान से निर्णय करना उचित नहीं मालुम हुआ, इसलिए निक्त पड़ा।

रागद यह एफ प्रकार से झिथिक ही माना वा सकता है, पर है एकामता का ही परियाम । पतन्त्रिक छ एक सुन्न है : 'कतः चुनः सान्तोदिको हुव्य-प्राथम। वित्तरश्वनास्ता परिणामः ।' एफ च्या में थो भावना सान्त हुई श्रीर उसके पाद दुवरे श्राय में शो भावना उता, ने दोगों वा उहन्य हो वाती है, तो एकासता हम परियाक समफ लेना चाहिया। याने 'एक ही भावना उतत जारी रहें', ऐसा नद नहीं ग्रोल खा है। उसे मी एकासता कहते हैं। किन्त इस सुन्न में बो कहा गया है, नह तो एकामता का परियाम याने परियाक है। एक ही भावना काम रहना मिन्त वस्तु है। भावना प्रतिव्या उठती हो श्रीर प्रतिश्रय लीन होती हो, ऐसी उद्ये श्रीर स्वीन होने की किया वारी हो, तो वह प्रचाद चलता है। हिन्त तो होने पर उठनेवाली भावना वही हो, नहीं भावना किर-फिर से उठती और लीन होते हो, तो वह प्रचाद चलता

उसीका श्रतुमव हुआ । यहाँ कई प्रकार की चर्चाएँ हुई, रात्राश्रों में भी श्रतेक विषयों पर चर्चा चलती हैं । किंद्ध वे सारी चर्चाएँ ऊपर-कपर वे होती हैं श्रीर श्रन्दर से उसी क्रान्ति की बरूपना का बप चलता रहता है, ऐसा मीं श्रनुभव कर रहा हूँ ।

## दुनिया की संशयाकुत अवस्था

श्रमी एक माई ने कहा कि 'सनू सत्तावन मे न्यमस्कार हो सबता है।' एक अजीव-सी बात है! अभी उचर इंगेरी, पोलैंड आदि में बहत कुछ गड़बड़ी हुई ! दील तो यही रहा है कि जिस वक्त हुंगेरी पर रूस अपना द्याव डालता है, उसी वक्त वह एक यह भी तनवीज पेश कर रहा है कि 'हम निःशालीक ख के लिए तैयार हैं, हम एटम और हाइड़ोबन के अपने प्रयोग भी बन्द करने के लिए तैयार हैं। यदापि म्राइक के इस प्रत्ताय में कि शक्रास्त-शक्ति की खुली जाँच हो, हम परिणामकारक शक्ति नहीं मानते, फिर भी उसके लिए हम राजी हैं।' पहले वे इसके लिए राजी नहीं थे। सारांश, बड़े-बड़े राष्ट्र इतनी-इतनी रूपा में नेना रखें, यह की चल रहा है, वह सब निरा टींग नहीं ही सकता। स्पष्ट है कि देश के जुने हुए नेताओं के, जिन पर सारे देश की बिम्मेवारी डाली गयी है, दिमारा में बहुत ही बेचैनी है। कई मसले पेश हैं, परस्पर-विरोधी दावे किये जा रहे हैं, उन सबमें से कोई मार्थ नहीं निकल रहा है, कुछ सुक नहीं रहा है। इधर वे सैन्य पर से श्रद्धा छोड़ नहीं पा रहे हैं, उधर सैन्य पर श्रद्धा भी बैठ नहीं रही है। चाहे गलत ही नशें न हो, कोई श्रदा होती है, तभी कुछ कर्पयोग चलता है। भले ही उत्तका परिणाम खराव हो, पर कर्मयोग के लिए कम से-कम निश्चय तो चाहिए ही। लेकिन आज जिम्मेदार नेताओं की मनः-रियति ऐसी है कि उन्हें किसी बात का निश्चय नहीं हो रहा है, वे संशायाकुल श्रवस्या में है। ऐसी हालत में बो श्रपने दिमाग को सुनिश्चित रख सर्वे, निः वंशय श्रीर शात रख सर्हे, उन्हें दुनिया का नेतृत्व करना होगा-चाहे वे नेतृत करना चाहते न हों, तो भी करना ही पड़ेया ।

# 👈 🔭 अहिंसा की दिशा में विचार-प्रवाह

धाजेक् र दी बने में तो ऐसा ही दीखता है कि कम विश्व-सुद्ध शुरू होगा;

कोई नहीं यह एकता। फिर भी में मानता हूं कि जो शक्तियाँ काम कर रही हैं। यह दूखरी बात है कि छारिया भी देशा में ही बान कर रही हैं। यह दूखरी बात है कि छारिया भी मोबा देने के पहले बाकी विस्तव भी हो जाय, नियाबित नहीं, रिना योकता का हो। उसके बारे में कोई नहीं पह एकता, पर गुओ हरने बोई छंदेह नहीं खता। जितना सोचता हूँ, जता यही दीखता है कि छारी जुनियाँ एक हो तरफ छा रही हैं। यहाँ दूस कह रहे हैं कि 'चुनाय के तरिके गलत हैं, वारी पिलिटक्स (पन्नेन्द्रेस की नीति) जीक नहीं, लोकशाही में कुछ तुवार होना चाहिय' आदि। ये विचार दो-चार खाल से हम बोल गहें हैं। विगत छात्र के कता लोगों को भी एस हो हो जाने दानी छोचा नहीं हो सबती थी। आप कांग्रेस के नेताओं को भी ऐसा हो लग रहा है। आदित यह कीन धर रहा है। हम यह दावा नहीं कर गहें हैं, जन कर ही सकते हैं और करना गलत भी है कि हमें जी विचार सभा, उसका ध्वार असर है।

वालव मे दुनिया मे मोई एक शक्ति है, जो विचार सुमा रही है। इसीलिए समान रूप में विचार प्रवाह चल रहे हैं। वेद में इन्हें 'मरद्गण' कहते हैं। ये बाद छे मिन्न १५० वात हैं। मरद्गण चिन्तनपुक्त और वहते हैं। इसका मतलव है, चिन्तन के प्रवाह चलते हैं। पहले छे सतत नह जारी है। एक एक समाने में मिन्न-मिन्न श्वानों में एक ही विचार अनेक को सहता है। समय के खाता छे यह वहा जा कहता है कि फलाने को यह विचार पहले स्का और रालाने को बाद में। जिले वहले स्का, उसने प्रेया दी, ऐसा समझना गलत है। विचोर पहले स्का, यह एक आवहिमक घटना है। मरद्गण यह रहे हैं और उसहा अन्यव इस प्रतिवाण आता है।

हम श्रखकार पढ़ते हैं, तो लगता है कि बैसा तुलसीदासकों ने नहां है:
"शतरंज को सो समाज, काठ को सबै समाज।" शतरंज ना खेल चल रहा
है। सभी काठ के हाथी-चोड़े शादि हैं, काठ के सिंग श्रीर कोई चीज ही नहीं।
नाहक मेद निर्माणकर हम खेल रहे हैं, व्ययं ही यह सारा चल रहा है। शकाल
बढ़ाओं, कम के प्रयोग करों आदि व्ययं ना खेल चल रहा है। किर भी हम

सारी शक्तियों का उद्देश्य निश्चित ही श्रहिंसा में परिवर्तित होना है, इसमें इमें संदेह नहीं है।

#### अचित्य शक्ति का चमत्कार

१६५७ में क्या नहीं हो सकता, कोई नहीं कह सकता। पर इमने क्या समभक्तर १६५७ का उन्चारण किया, यह भी हम नहीं कह सकते । इतना हमें षहर लगता है कि अनेक को इच्छा-शक्ति अनिच्छा से इकडी हो रही है। मैं एक विचित्र भाषा बोल रहा हूँ कि 'अनिच्छा से इच्छा-शक्ति इकट्डी हो रही है।' इस्लिए जिनके विचारों में काफी भेद था, उनके विचारों का भी समीलन हो रहा है। वे नजदीक आ रहे हैं। डिन्टस्तान के कम्युनिस्टी का एक पुराना इतिहास है। उनके कुछ हथकंडे, तरीके हैं, को लोगों को मालूम हैं। इसलिए बहुत-से लोग उनकी तरफ संशय से देखते हैं। किन्त वे संशय के नहीं, सहातुम्ति के भात्र हैं। निश्चय ही वे ऋहिंसा की तरफ आ रहे हैं। श्रभी श्रीमन्त्री ने कहा कि 'कम्यनिस्टों ने श्रपना रवैया बदला है. ऐसी बात नहीं।' में मानता हॅ कि उन्होंने चान बुभकर भले ही न बदला हो; पर उनके विचार निश्चित ही ऋहिंसा की तरफ आ रहे हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर भी और बाहर भी परिस्थित कुछ ऐसी ही पैदा हो रही है। वस्युनिस्टों के तरीके गलत ही होते हैं, प्रतिकार की शक्ति निर्माण न होने तक ये पेसा करेंगे, श्रादि बार्ते में नहीं मानता । श्राज भी उनमें प्रतिकार की शक्ति है। फिर भी बे श्रपनी गलत करनना छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक शक्ति है, जो भूदान की प्रेरणा दे रही है श्रीर वहीं कम्युनिस्टों के चिन्तन में परिवर्तन ला रही है।

### यह परवशता भी गौरव की वात !

भ्रान का विचार इस श्रामी ऐसा बलवान् नहीं कर सके हैं कि उसीसे उन्हें उत्तर मिला हो। इसने प्रयत्न हो क्या किया है ! बस, योझ-सा धूमते हैं श्रीर लोगों को समकाते हैं। किन्तु बैसा कि श्राव विमला ने कहा, 'हम कहाँ से-कहाँ चले गये हैं!' किसी श्रान्दोलन की फल-शूवि का नाप लेना हो, तो कितनी एकड़ जमीन मिली, श्रादि वार्ते नहीं देखी बार्ती। वह तो एक दिन में हो संकता है, उसका गिएत नहीं हो सकता। िकन्तु करूपना में हम कहाँ सेकहाँ गये, यही देखना पड़ता है। वह भी सोच-विचार कर नहीं गये। "भूदान से प्राम-दान निकतंगा, फिर हम प्राम-राग्य तक पहुँचोंगे, स्वतन्त्र जन-प्राक्ति की पात सोचेंगे श्रीर शासन-मुक्त समाज को तक्त जायंगे"—ये सारी गाँत हम खुर नहीं बानते थे। 'शासन-मुक्त समाज शहर भी देर से निकला, पहले मुक्ते यह नहीं स्वानते थे। 'शासन-मुक्त समाज' शब्द भी देर से निकला, पहले मुक्ते यह नहीं स्वानते थे। 'शासन-मुक्त समाज' शब्द क्ष पे वहले भी हमने हस विचार का उन्यार किया हो श्रोर हसके लिए कोई अमावित शब्द में महत्त से सहते से चल रहा हो। किर भी वहाँ तक हमें याद है कि यह करना त्यर कप यह से दो तीन सालों के ख्रान्द की आयो, पहले वैदी नहीं थी। इस तरह से एक बोजना हो रही है, उस योजना के अन्दर हम सब काम कर रहे हैं।

इसमें प्रविद्यात है, ऐसा ख्राह्मिर उठाया जा सकता है। मैं उसे कबूल फतता हूँ। इसे उस करवान का गीरव मानता हूँ। इसे परविद्यात करूत है। किन्तु 'पर' 'दूवरा' नहीं, 'परम तत्र या परमेश्यर की ही वयता है। वहाँ हमें यह महस्त हो कि हम केवल ख्रीनार हैं, यहाँ कार्य नवता ही है। हमें ऐसा ही महस्त हो रहा है। इसस्त यदि हम सिक्त अपनी युद्धि से सोयों, तो इस कार्य के साथ नवान करेंगे। हम यह नहीं कहते कि बुद्धि का प्रयोग ही कहता कि साथ नवान करेंगे। हम यह नहीं कहते कि बुद्धि का प्रयोग ही कहना चाहते हैं कि बुद्धि हो दे तना ही कहना चाहते हैं कि बुद्धि हो दे तना ही कहना चाहते हैं कि बुद्धि हो हमें काम कर रही हैं, वह सम्मा कहीं ख्रात होता है। ये शक्तियाँ उसी चैंम

#### पण्डितजी का मानस भी अनुकूल

ध्मने चुनाव की टीवा की, यह हमारी श्रवनी धनतन्त्र स्पूक्त नहीं। यांघीजी ने भी पहले ऐसी फुड़ बातें कड़ी थीं। हमने भी बब गया में वह विचार प्रवट किया, तो पहले से उस पर कुछ लोचा नहीं या। मैंने पण्डितबो (नेहरूबी) को पत्र विखा कि आप समीजन में श्रावें, तो मुक्के श्रव्छा लगेगा। इस तरह का पत्र ऐसे महापुरुप को लिखना, जिनके पीछे कई काम हीं, बो सारी बातें जानते हीं श्रीर जो सोचले-समस्ते हीं कि कहाँ बाना उत्तित है, यूएतां ही थी। मेरी तरफ वे ऐसी पृष्टता कमी नहीं होती, पर मैंने उस वक पत्र लिखा और वे सम्भी तफलीक उठाकर आये। मुके लगा कि मैं कुछ विचार उनके सामने पेरा करूं, विविध कुछ, जान-चर्चा हो छके। गीता में कहा है कि "तिहिद्धि प्रणिपालेन परिमरनेन सेवता।" उस तरह नेवल परिमरन करने के नम्न विचार से ही मेंने दो-तीन सर्वे उनके सामने रखीं। मेरे मन मैं यह खयाल नहीं था कि उत्ति मोने दोनीन सर्वे उनके सामने रखीं। मेरे मन मैं यह खयाल नहीं था कि उत्ति मोने मेरी नहीं वी नहीं थी। सहज कुछ विचार पेरा किये। १६९८ में घर्चा के पहले सर्वे इस नहीं यी। सहज कुछ विचार पेरा किये। १६९८ में घर्चा के पहले सर्वे प्रमान में मैंने ही तरह से कुछ स्थाल पेरा किये थे। ज्यानक ही मेरे मन मैं वे विचार आये थे। उन्होंने वहाँ कुछ स्थाल पेरा किये थे। स्थानक ही सर्वे मुझ तरह से हिंदी तरह से कुछ तथाल पेरा किये थे। स्थानक ही सर्वे मान में वे विचार आये थे। उन्होंने वहाँ कुछ स्थाल मेरा मिने ही था। किन्तु दो सल के बाद वे फिर मिले, तो उनका मानस उसके लिए कुछ तैयार दीला। यह सारी अहिंसा की तैयारी है। आभी एस० आर० सी० के मामले मैं ऐसी कई धरनाएँ हुई, जिनसे ऐसी मास होता है कि नियति की कुछ योजना चल रही है।

## हम कान्ति के छिए तैयार रहें

में कहना चाहता हूं कि हम बुद्धि का उपयोग कर अपने विचार लंकित या कुंठित न करें । कुछ लोग कह सकते हैं कि छाभी तक लो हुआ, रहपूर में उसने क्यांत कर लो हुआ, रहपूर में उसने क्यांत कर लो हुआ, रहपूर में उसने क्यांत हम अपनी ताकत से यह काम करते होते । मेरे मन मे तनिक भी सदेह नहीं कि छागर हम अपनी ताकत से यह काम करते होते, तो 'यूण तक ही क्या, १०० साल में भी वह पूरा न होता, क्योंकि इसमें हरव्यवस्थित की बात है। छागर धान्त मालि की बात होती, तो दूसरी बात यो । किन्तु हमें कानून का उपयोग नहीं कराग है, करोंकि उसमें लाम के बदले हानि है। हम हद्य वरिश्तेन ही ही मालिक्ष्य छुड़ियाना चाही हैं। क्या वह कभी हानि ये । हम हुद्य वरिश्तेन ही ही मालिक्ष्य छुड़ियाना हो हैं। क्या वह कभी हानी याकि से होनेवाला है हि कर मी हमने माना है कि यह कम होगा, हो सकता है और होना चाहिए, क्योंकि इतिया ही

सारी ताक्तें हमें उघर हो ले चा रही हैं। हम आपसे इतना ही कहना चाइते हैं कि इमने इसमें सुदिर का उपयोग नहीं किया और आप भी मत कीचिये। यहाँ बुद्धि की बात नहीं है। इम अपना मन इसके लिए खुला रखें कि १६५७ में, दुनिया में कुछ क्रान्ति होनेवाली है। उसके लिए आत्म-समर्पण करने की तैयारी रखें, ताकि ऐसा न हो कि मौका आनेपर हम जैरहांबर रहें। मौका ही न आये, तो हुसरी बात है। इमने इसे विनोद में 'नाटक' नाम दिया है। 'नाटक' याने यह कोई मिखा ब्वापार है, ऐसो बात नहीं है। बिल्क वह है 'पूर्व-प्रयोग', किसे इंग्लिश मैं 'रिहर्लल' कहते हैं।

## इकतीस दिसंबर की रस्ती काट दी

श्रमी श्राएणासाइव सहस्रबुद्धे ने कुछ निधि वगैरह की बात रखी। मैं कहना चाहता हैं कि सुके उसे सुनने मैं भी चिच नहीं आयी। यहाँ जो कहा गया कि 'हमें १६५७ तक जो निधि-मुक्ति करनी है, उसे हम धीरे-धीरे करेंगे,' इसमे कोई सार नहीं। यह कमनोरी है। वह रस्ती तो काटनी ही चाहिए। उसले एकदम नैतिक शक्ति प्रकट होगी। ब्राज बहुतों के मन में यह भ्रम है-की निरा भ्रम नहीं, कुछ तथ्य भी है, लेकिन भ्रम ज्यादा है--कि भूदान-श्रान्दोलन वैतिनिक कार्यकर्ताश्ची के बरिये चल रहा है। मैंने तमिलनाड में देखा कि श्चाब यहाँ करीय पाँच सी कार्यकर्ता काम करते होंगे, जिनमें से सिर्फ पचास ही वैतनिक कार्यकर्ता हैं। फिर भी श्राज हिन्दुस्तान में नेकारी बहुत ज्यादा है। इसलिए किसी एक को नीकरी मिल जाती है, तो सबका ध्यान उस तरफ खिच जाता है । इसके बारे मैं भी यही हुआ । भूदान में कुछ लोगों को काम मिला, तो लोगों का ध्यान इयर खिच गया। यह सारा परिस्थिति के कारण ही हुआ है। फिर भी यह भाष्ट निर्माण करने में इम भी जिम्मेशर हैं, क्योंकि इम सोचते हैं कि वैतनिक कार्य-क्रतीय्रों के बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं । इसका व्यर्थ यह है कि वैतनिक कार्यक्तीश्री के मरोने ही हमारा काम चलवा है। इन्निए इन्ने एक्दम तोड़ी श्रीर जाहिर करो कि "ग्राब १६५७ ग्रा रहा है, इसलिए इसी वर्ष की ३१ दिसंबर की सब वेतन बन्द होगा । बजट वगैरह बुद्ध पेश न होगा ।" तब हमें प्रांति के 

## हर जिले के साथ चेतन का सम्बन्ध

हम चाहते हैं कि हर जिले के साथ किसी-न-किसी मतुष्य का संबंध हो। जिसे श्रात्मविश्वास है, वह काम करेगा। हम भी अपने मन में उसका नाम रख लेंगे। हमारी यह योजना भी क्रांति की श्रोर ले जानेवाली है। हिन्दुस्तान में ३०० चिले हैं, उनके लिए तीन की अनुष्य चाहिए ! फिर वर्ष केवासंघ की छोर के वर्षवाधारण प्रकाशन, काताहिक छादि चलेगा, जो उन्हें प्रेरणा देता रहेगा ! व तोग जनता में वायंग छोर काम करेंगे ! फिर यह अनुमन आयंगा कि इसका अमल कुछ किलों में हो रहा है और कुछ किलों में नहीं ! फांति के स्वयंक का संवंध वोइना चाहते हैं । यहाँ विभिन्न होती हैं, यहाँ तय इस बनना का संवंध वोइना चाहते हैं । यहाँ विभिन्न होती हैं, यहाँ तय इस होते हैं, इसिंग वोइना चाहते हैं । वहाँ विभिन्न होती हैं, यहाँ तय इस्केट होते हैं, इसिंग वाई चेतन कर होती और संवात बहुता है । वहाँ जिले के लिए एक व्यक्ति होगा, वहाँ चेतन कर संवंध होगा ! वह व्यक्ति अनेला है, इसिंग एक्ट प्रमन्तर वरतेगा और सबके साथ संवंध बोइना ! उसिंग होती हैं, वहाँ वाद संवंध का स्वात होगा, स्वताह ने स्वताह करेगा ! इस योजना में लतरा मो हो ककता है ! कोई मनुष्य कम वाक्तिवाद्य हो, तो वहाँ काम कम होगा, मही काम तम्प होगा, कहीं काम जन्य हो, तो यहात काम होगा । लेखन एते वोई नुक्तान नहीं होता ! उति होते मी हैं, तो वे पत्र वाति हैं। उनके कोई नुक्तान नहीं होता ! उति होती भी हैं, तो वे पत्र वाति ही तेवी ही तैवारी की बात है । उति ही होता है । उति ही तिवार ही तिवार ही तिवार ही वाति ही । उति ही तिवार ही तिवार ही तिवार ही तिवार ही तिवार ही ही तो वे पत्र वाति ही तिवार ही तिवा

## घनच्छेद से क्रांति की ओर

मैंने 'धनक्ट्रिन' को बात कही है। मान लीकिये कि यहाँ आये हुए सब लोगों से आब यही तय कर लिया कि अब इम पैसे का उपयोग न करेंगे। अब इस मीटिंग से वारस काने के लिए भी पैसे न होने से आगर इम पैदल काते हैं, तो एक त्रण में में यहीं क्रांति का दर्शन होगा। लोगों को भी दर्शन होगा कि ये लीग कैसे पाला बन गये हैं। मीटिंग में आये और बगरा जाने के लिए पैसा नहीं, इसलिए पैदल का रहे हैं। इस प्रकार का पामलवन हममें आना वाहिए। फिर भी इस आपको यह नहीं सुका रहे हैं कि आप इसी त्रण पेसे का लागा करें। पर २१ दिसंबर को यह बाहिर कर दें कि इमने सब-का-सब होड़ दिया।

मुके एक पुरानी बात याद ह्या रही है। एक बार भ्कंप हो रहा था।

रात का समय था। में कमरे मे बैठा था। एक छए। के लिए विजली की सी भावना मन में आयो कि बाहर दौड़कर चला बाऊँ, तो बच सकेंगा। किन्तु मुक्ते एकदम गीता का स्मरण हुन्ना श्रीर मैं वहीं बैठा रहा। गीता ऐसी मैया है कि दौड़े आती है। मैंने सोचा, अगर भागकर बाहर चला जाऊँ, तो जिस तरह बचना संमव है, उसी तरह मरना भी संभव है। क्या मनुष्य के लिए भागते हुए मरना भी कोई मरण है। मैं श्रगर जीने ही बाला हूँ, तो बैठे रहने पर भी जीऊँगा, भागने पर भी जीऊँगा श्रीर श्रगर मरनेवाला हैं, तो भागने पर भी महँगा । इसलिए भागने में बोई सार नहीं । आखिर मीत होने ही वाली है, तो वेहतर यह है कि को अदा हो, उसे इकटठा करी ख़ौर को न हो. उसे भी इक्डा करी तथा अगवान का स्मरण काते हुए मरो । मागते हुए मरने से बदतर मीत श्रीर कोई नहीं । इसी तरह अगर इम अभी तथ करें कि निधि बगैरह सब खतम करना है, तो इम पर उसका धेसा श्रसर होगा, मानो विजली का प्रवेश हुआ हो । सारे हिन्द्रसान पर उसका असर डोगा । इमारी इस बात में से ऐसी चीज निकलेगी कि सबके बहुत-से संशय लीया हो लायेंगे। यह एक कान्ति की बात है। इसलिए इमारे मन में इसमा निष्ठापूर्वक संकल्प हो ।

### '४७ के संकल्प में देश की इब्जव

श्राय लोगों ने सम्मेलन करने का तय किया श्रीर वह ठीक ही किया (उसके श्राउक्त प्रतिकृत श्रमेक विचार कहे गये। इस साल को सुनाव होंगे, उनका हमारे खयाल से कुछ महत्त्व है। भूदान के लिए साढ़े पाँच साल के बाद, हर वक्त हिन्दुरसान के कुल राजनेतिक पत्तों की खहात्रभूति हासिल हुई है। को लोग राजनेतिक पत्तों में मही हैं, उनकी भो घहात्रभूति हासिल है। लोगों को लगता है हि इसमें काति है। हवा है १९५७ की बात फैती है। '५७ का संकर, इसने व्यक्तिगत संकर नहीं माना श्रीर न क्षेत्रों ने ही माना है। खाने से कुछ लोग ऐसे हैं, को चाहते हैं कि पाँच करोड़ एकड़ का खोटा पूरा हो जाय। मैं समझता कुँ कि उनका भी संकर्ष है कि इस खाम में श्रपनी ताकत लगायी बाय। के सोचते हैं कि चुनाव के कारण इस समय कई फॉफटें हमारे पीछे हैं। किन्तु एक बार चुनाव हो जाय, कुछ व्यवस्था हो जाय, तो उसके बाद सम्मेशन का उपयोग 'थू७ के लिहाज से जरूर किया जा सकेगा। तब तक हम अपना काम अ'रों के करते रहेंगे और जरूर कर सकेंगे, क्योंकि तब हमने ३१ दिसम्बर से 'वितन्देह' किया होगा, जिल्ले जिल्ले के साथ किश्रोका सम्बन्ध होगा, जिससे काम की बेग मिलेगा।

चुनाव खतम होने के बाद देश के सामने एक समस्या खड़ी होगी। को लोग भ्दान के साथ सहातुभृति रखते हैं, पर अभी काम नहीं कर पाये हैं, खासकर उनके सामने पह समस्या खड़ी होगी कि क्या इतने बड़े संकल्प को, जिसका उक्कोर सामने पह समस्या खड़ी होगी कि क्या इतने बड़े संकल्प को, जिसका उक्कारण कुळ देश में हुआ है, इम पराजित होने देंगे हैं क्या इस ऐसे ही बैठे रहेंगे और इस लोगों की पजीहत होने देंगे हैं क्या इसमें देश, राजनीतिक पार्टियों या सरकार को कोई इक्जत रहेगी है स्पष्ट है कि सभी यही सोचेंगे कि यह साम खिंडत होता है, तो कुळ देश की प्रतिष्ठा हानि होगी। गाँव-गाँव से यही आवाज निकलेगी। सकते मन हमारी मदद के लिए तैयार होंगे। इसलिए सम्मेलन का एक ऐसा प्रसंग होगा कि सबसे तरफ से यह बड़ा संकल्प होगा और एक लोग कोरों से काम में लगेंगे। किर कोई स्वक्ष महीं कि यह काम दो-चार महीनों में पूरा न हो।

#### एक ही दिन में वँटवारा क्यों नहीं ?

में कई बार क्षेत्राज्ञी की मिवाज दिया करता हूँ। अब गुभे और एक नयी मिवाज मिलाज मिलाज कि । पंडित नेहरू ने कहा कि "चुनाव के मामले में बहुत शक्ति चीप होती है, देप बहुता है। इसलिए हम जुरू-शुरू में १५ दिनों में आरो फिर एक दिन ही में पूरे चुनाव खतम बर टेंगे। हमें इसे कोई सेट्स नहीं कि ऐसा इन्तवाम किया जायगा कि एक ही दिन में पूरे चुनाव हो सके। अगर अगरव जुनान को बात हो, तो यह और भी संभव होगा। भे बब हमें यह हमांत्र मिला, तो हमें बड़ा उत्तवाह शाया। पंच नेहरू एक दिन में खुनाव करने की बात करते हैं, तो एक दिन में समीन

का बँटवारा क्यों नहीं हो सकता ! कोई वजह नहीं कि समूचे देश की इच्छा-सक्ति जाप्रत होने पर चंद महीनों में यह क्षम न हो पाये ! विवा हवके कि हमारी क्ल्यता-राक्ति खोड़ी हो ! १९५७ में न विकें पाँच करोड़ एकड़ जमीन का बँटवारा हो हो सकता है, न क्षिकें मूमि-क्षांत हो हो सकती है, विकें कुल दुनिया में शान्ति की मी स्थापना हो सकती है ! आब सारी दुनिया हिंदुल्लान की तरक देल रही है । उसके विषय हमे खपने मन को वैशा करना चाहिए!

भगवान् था चुके हैं

गीता कहती है:

"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्यायानमधर्मस्य तदारमानं स्वतस्यहम् ॥"

### सामृहिक पद-यात्रा से उत्साह

सब 'वेतन आदि का परिलाग श्रीर बिले के लिए एक मनुष्य' की योजना चलेगी। श्रमी सामूहिक परयात्रा के कारण छोटे-छोटे लोग बाहर निकल रहे हैं। इतना बढ़ा ५० बिले का उत्तर प्रदेश। इम वहाँ दर महीने घूमे, पर हमारे जाने के बाद वह मृतकत् हो गया था। हमारे 'करण मार्ब', जो दो साल से 'अफरण मार्ब' बने थे, आज हमसे कह रहे थे कि अब हमें आपके पास बोलने

की हिम्मत द्रायी है। क्योंकि सामूहिक पद-यात्राओं के कारण हमारे प्रदेश में उत्साह श्राया है, कार्यकर्ताश्चों में विश्वास बढ़ा है कि हम बनता के पास पहेंच सकते हैं, वह हमारी माता है, वह बच्चों को स्वीकार करने के लिए उत्सुक है। हम मानते हैं कि ग्रगर दो चार महीने इसी तरह काम चलेगा, तो हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी बात बनेगी।

# अनेकविघ समस्याएँ

आगे के कार्यक्रम के बारे में इमने कोई योजना नहीं बनायी है। ग्राभी हम टटोल रहे हैं। शायद तमिलनाड में ही 'हिरयमय' दर्शन हो, ऐसी हम अपेत्ता रख सकते हैं। एक बाजू से इमने यहाँवाकों को एक तारीख दी है कि इम १३ मार्चको तमिलनाङ छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी बाजू से यह भी कहा है कि ''हम यहाँ श्रानिश्चित काल तक भी रह सकेंगे। यहाँ क्या होता है। यह देखकर हम श्रागे बहुँगे।'' आज हिन्दुस्तान में कई समस्यायँ हैं। तमिलनाड में बड़ी समत्या यह है कि यहाँ इतिहासकारों ने क्रायं क्रीर द्रविक्षें का बहा भारी भेद पैदा किया है। इस समस्या का छेदन इसी ब्रान्दोलन के बरिये होगा। ब्रांज गरीय का काम बन नहीं रहा है, चोड़े यह आर्थ हो या द्रविड । यह काम बनता है, तो पक बहुत बड़ी बात होगी। उघर बम्बई-राज्य में तो समस्या-ही-समस्या है। वहाँ एक काम हुआ, तो उसकी श्रतुक्ल, प्रतिकृल, तटस्थ, मध्यम, संशयाकुल— सब प्रकार नी प्रतिक्रियाएँ हुई। वहाँ बड़ा भारी काम करना है। उघर पंजायकी तो भयानक ही दुरैयाहै। विको ना श्रीर हिन्दुश्रोंका जोड़ किया गया है, पर वे भयमीत हैं । श्रवश्य ही भूदान के कारण कुछ श्रात्मविश्वास पदा हो रहा है।

विहार की जमीन बाँट दो

इघर इमने विहारवालों से कहा कि "तुममें जो शक्ति है, उससे वड़ी शक्ति हिन्दुस्तान में मेंने श्रीर कहीं नहीं देखी।" किन्तु कोई चीज है, जिसके कारण वहाँ य्रव्यवस्या है। इमने उनसे कहा कि "तुम खूब बोर लगाय्रो खौर स्व जमीन बॉॅंट दो । क्षमीन बॉंटना क्या कठिन काम है !" वे कहते हैं कि "कान्सी दिक्कते हैं, जमीन का नम्बर वगैरह नहीं मिछता।" इमने उनसे कहा: "सारी ξ

हमने विनोद में कहा कि "विहार में ऐसा सुन्दर राज्य चल रहा है कि हसि इसिक शासनमुक्त समान और कहीं न होगा। यहाँ राज्यकर्ताओं को पता हो नहीं कि कीन समीन कहाँ है !" इस हालव में कानून से बँदवारा करना किन हो, तो भी सन्दर्श में वह से हाल हो। नहीं तो सन-मानस पर यही अधर होगा कि आपके पत हा बहुत समीन पड़ी है, किर भी वह बँदती नहीं, क्यांन, आपकी एक समीन तिकस्मी है, बँदने लायक नहीं है, यारा मामला गीत है। इसिक्य बँदने लायक समीन कौरन गाँउ दीलिये और जो क्यांचर समीन हो, उसका इन्तामा भीतिये। इसि विहार की शक्त खून बहुनी। इमें विश्वास है कि विहार का हमारा ३२ लाल पकड़ का कोटा सकर पूरा हो सकता है। सब हमें निश्मास हो गया कि सबी हुई १२ लाल एकड़ समीन मिल सकती है, अब पदले बँदमार होना चाहिए, तभी हमने विहार छोड़ा। बैसा विश्वास न हुआ होता, तो हम विहार पा छोना चाहिए, तभी हमने विहार छोड़ा। बैसा विश्वास न हुआ होता, तो हम विहार पा छोना चाहिए, तभी हमने विहार छोड़ा। बैसा विश्वास न हुआ होता, तो हम विहार पा छोने । बिहार में अब तक मारा हुई समीन बँदती है, तो रोप १२ लाल पकड़ निरंकीय मिलेगी।

चड़ीसा से पूरी आशा

उपर उद्दीसा में नक्तानू बगेरह तैयार हुए हैं, वहाँ तो काम खून चलेगा। वहाँ के काम की इतनी शालाएँ हैं कि उन सबका काम पूरा आगे बढ़ेगा। सारांश, द्वाप सब लोग घनच्छेद, हर बिले के लिए एक मनुष्य और तातू-हिक पदयात्रा ग्रादि के बरिये क्रान्ति की तैयारी कीबिये। हमने जो गंभीर बार्ते बतार्यो, उन पर सोचिये। तो फिर हन्हें करने से क्रान्ति की दिशा में बहुत प्रगति होगी क्रीर शीष्ट्र प्रगति होगी।

पत्तनी ( मदुरा ) २१-११-<sup>2</sup>५६

कान्तिकारी निर्णय

: 22:

गांधी भी के बाने के बाद गांधी-विचार पर श्रद्धा रखनेवाली देशामर के सेवफ सेवामाम में इकडा हुए और उन्होंने काकी विचार-मन्यन के बाद 'वर्वोदय-वमान' को स्थापना का संकल्प किया। बह एक वैचारिक और वैप्तायिक संकल्प या, निक्षमें विचार-परिवर्तन, हृदय-परिवर्तन और जीवन-परिवर्तन की त्रिविध प्रक्रिया अन्वर्गत थी। ऐसे संकल्प को 'क्रतु' कहते हैं। इस प्रकार मार्च १९४८ में सेवागाम में 'वर्षोदय-क्रत' का जन्म हुआ।

# भूदान-यज्ञ का प्रादुर्भाव

कतु में से यह की निप्यत्ति होती ही है। 'अहं कतुः अहं यदाः' यह गीता-यचन सबको मालूम है। तदनुसार शिवरानपल्ली के सर्वोदय-सम्मेतन के बाद तैलंगाना में अकिट्नत और अमायित गति से भूदान-यह का प्राटुमींव हुआ। पिछले पाँच साले में हम यह की एक-एक कला प्रकट होती गयी। कुल काँदर-सेवह मानो तमस् में से क्योति में झा गये। गाँव-गाँव की लोक-शक्ति का की दर्शन हन पाँच वर्षों में हुआ, अनोखा ही या। हस नवन्योति का प्रमाय स्वाँदय के कार्यक्रम की हरएक शासा पर पहा और सर्वंत्र चेतना का संवार हुआ।

# **छुण्डच्छेद से ही वैरवानर का प्राकट्य**

झन्सर लोक-शक्ति का नया ऋाविष्कार भी पुराने संचित के ऋाघार पर होता है। गांचोनी की स्मृति में देश के नेताओं ने दूर-दृष्टि से एक निधि इकडी की थी, जो ध्याज भी मौजूद है और खपने सकुराल च्य की राह देल रही है। इस निधि से भू-दान-धान्दोलन को को सहब मदद मिल सकती थी, ली गयी और लेता ठीक भी था। पर नवचेता। को, प्रथम ख्रादिक्कार में संवित वयार मददगार हो सकता है, तथापि यह खाचार मायमिक विकास में आप मददगर हो सकता है, तथापि यह खाचार मायमिक विकास में आप मददगर हो पता की प्रगति रोक सकता है। जैसे कि मैने कहा, गांधी-मिष्ट इक्डा कार्त में दूर-होट जरूर थी, पर खुद्र-होट नहीं। सीमत दूर-होट कर्मी-कमी सुद्र-हाट को कारसी है। निष्ठ खाज मी पड़ी है, उसकी मदद खाज मी मिल रही है और आगे भी मिल सकती है, जब तक यह अपिष्ट रहेगी। पर में साल-टेढ़ साल से सोचता रहा कि यह खाचार तोड़े निमा वैश्वान-स्थित मकट नहीं हो सकता मा, कीमान प्रकट हो सकता मा, बिश्वान पर होमानिन जब तक सुरवार-ख्यान की खादा। नहीं कर सकते हैं। होसीन रहेगा, तब तक वैश्वान-स्थित मी खादा। नहीं कर सकते हैं। होसीन सुरवार-ख्यान की खादा। नहीं कर सकते हैं। होसीन सुरवार-ख्यान की खादा। नहीं कर सकते हैं। होसीन सुरवार करा सामा होसीन सह हो होसी होसी होसी होसी होसी होसी है।

## सर्वजनावलिमवा का संकल्प

इमारे वम वाथी इस पर घोषते गर्ह, कुछ क्रिक्तक भी थी। पर जैसे वन् सत्तावन नजदीक झाया, क्रिक्तक छूट गयी और झमी चव 'ववींदम-मिन-मेडली' 'पलनी' में विचार-विमर्श के लिए एकत हुई, कैसला किया-गया कि झम भूदान-यत की स्वावकाशी प्रयोद 'वर्षवनावकाशी' हो चाना चाहिए। कतु से गृह, गृह से स्वाक्त, गृह कम ही हैं : 'बहुं कहा, बहुं वक्ष स्वयास्त्रम् ।'

इस निश्चय से ख़ब जन-शक्ति के झनंत खोत फूट निकलेंगे। स्वथा याने झारमधारया शक्ति, एक झान्तरिक शक्ति है। इसक्ष्य वे खोत किस तरह फूट निकलेंगे, इसका कोई अन्दाबा किया नहीं जा सकता।

## अनासक्ति और शोध

''जैसे-जैसे नया आधार मिलता जायगा, सहज ही संचित टूटेगा''—यह विचार विचार नहीं, एक मोह-चक्र है ।

'''ग्रसंगशस्त्रेण दृढेन द्वित्वा। ततः पदं तत् परिमागितव्यम्'''

पहले अनाविक से इसे काटो, किर आगे शोध करो। यह है कान्ति की

प्रित्या। श्रव शिक का शोध होगा, जो हमारे हम्मान् करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। जिस माता ने लाखों हायों से भूमि-दान दिया है, वह श्रीदार्थ मूर्ति है; जो माँगने भी हिम्मत रखता है, उसे वह देती है। किना माँगे भी वह देती, श्रगर हम सिलत का श्राभय न लेते। पर वह हमें स्का नहीं; जिस हालत में हम थे, स्का मी नहीं सकता था। अब स्का है, तो माँगना पड़ेगा श्रीर मिल भी जायगा।

कतालमपट्टी ( मदुरा ) २३-1१-१५६

'निधि-मुक्ति' के बाद अष्टविध कार्यक्रम

: १२:

पलानी के प्रस्ताय का अर्थ यह हुआ कि अब हम नारायच के अनन्य-सेवक बन गये। आप सब नारायण हैं। आपके लिए हमने अनन्य-भावना रखी है। आप सब लोग इस काम को किछ प्रकार उठा लेंगे हैं इसके कई प्रकार हो सकते हैं। एक पर में पाँच-छह माई हैं। उनमें से एक माई ग्रहान के लिए प्रपना पूरा समय दे और उसको आधीविका का जिम्मा बासी चार-पाँच भाई उठा लें। बड़े स्पीयार में एकाश आदमी इस तरह निम सकता है। उसके लिए कोई लव्च न आयेगा। वह अपनी पूरी शक्ति भूदान में देशा और बाकी के चार-पाँच माई पर की चिंता करेंगे।

निधमुक्ति की यह योजना मात्रा के मन में एक दो खाल वे चल रही थी। उनकी चर्चा भी कई मित्रों से की गयी। एक बार राष्ट्रपति राजेन्द्रभाषू से भी एकती चर्चा दुई। उनके सामने भी हमने यह विचार रखा:

### हर परिवार से

(१) एक परिवार का एक माई सार्वजनिक सेवा में लगे और वाकी के भाई उसकी सेवा करें। यह सुनकर राजेन्द्रवायू ने कहा कि "उसका मुक्ते भी अनुभव है। मेरे घर में मेरे माई वगैरह घर बँमालते थे। इसी कारण में देश-सेवा के लिए मुक्त रह एका। ग्रामर उन्होंने मेरी किम्पेवारी न उठायी होती, तो में इतना मुक्त नहीं रह सकता था । यह बहुत बड़ी मारी मिसाल श्राप लोगों के सामने श्रा गयी । श्राप उसका अनुकरण कर सकते हैं । ऐसे कई लोग हैं भी ।

### रचनात्मक संस्थाधों से

(२) धारे रचनात्मक धार्यकर्ता आपने-आपने काम में लगे हैं। उनशे आजीवका को योजना मी उनके निर्माण के कार्य में वे होती है, तो वे अपने निर्माण-फार्य का एक हिस्सा भ्रदान को भी समक लें। गांव में आमदान, भ्रदान होने पर उनके आधार पर बहुत अच्छा निर्माण-कार्य हो करता है। वे अपने काम के साथ भ्रदान का भी काम करते चले लाँद, तो उसके लिए कोई लर्च न होगा। उन्हें भ्रदान के करिये निर्माण का काम ज्यादा वैकस्त्री बनेगा। यह है रचनात्मक काम करनेवालों की मदद का विचार।

### सर्वोदय-प्रेमी मित्रों से

(३) कुछ वर्षोदय-प्रेमी मित्रों को, को किसी-न-फिसी व्यवस्था में लगे हैं, द्वापनी घर-गृहस्थी चलानी पहती है। खतः वे चाहते हुए भी भूदान के लिए समय नहीं दे फाते। फिर भी वे खपने में वे एक मनुष्य को सार्वचिनक से वक्त के तौर घर नियुक्त कर ही सकते हैं। उसके लिए वे खपनी-खपनी संपत्ति का एक-एक-एक हिस्सा दें। एक मनुष्य की आजीयिका के लिए बिताना आयरयफ हो, उतना देने की योजना करें। हस तरह चगह-वगह से मित्र मंडलियाँ एक-एक सम भूदान के लिए दे सकती हैं।

## शिचकों से

(४) जगह-काह की पाठशालाओं के शिक्षक स्वयं सर्वोदय का उत्तम प्रध्यपन कर श्रप्ने विवार्थियों की भी उत्तमे प्रशिख बना उक्ते हैं। वे अपनी-श्रपनी तनस्वाह में से योड़ा-योड़ा हिस्सा देकर एक विवार्थों को भूदान के लिए तैयार कर सकते हैं। श्रयम वे हस तरह करें, तो बहुत-से क्षेत्र भूदान के लिए विक्ष वक्ते।

#### राजनीविक दखों से

(५,) देश की सभी बड़ी-बड़ी राजनीतिक संस्थाएँ भूदान को मानती हैं।वे

श्रपने में चे कुछ कार्यकर्ताओं को भूदान-कार्य का विष्मा दे सकती हैं। तिमलनाड की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने वैसा किया भी है। उन्होंने इसके लिए श्री गिरि महाराज को छोड़ दिया है। वे बहुत-सा समय भूदान को देते श्रीर प्रेम से काम करते हैं। ऐसे ही एक-एक जिला और एक-एक सनुष्य का नियोजन हो सकता है। इस तरह बड़ी-बड़ी संस्थाएँ भूदान के काम के लिए एक-एक मनुष्य दे सकती है।

## दस गाँव की इकाई से

(६) गाँव-गाँव के लोग भी इसमें काम कर सकते हैं। वे अपने अनाज का एक हिस्सा भूमिहीनों श्रीर एक हिस्सा ऐसे कार्यकर्ता के लिए दें, सी गाँव के हित का काम करता हो। मान लीबिये, इस गाँव के लिए एक कार्यकर्ता काम करता है, तो उसे महीने का पचाल रुपया चाहिए। इससे ज्यादा न दें { बहुत बड़े परिवार का मनुष्य तो आयेगा नहीं, इसलिए उसके पेट श्रीर श्रीर परिवार के लिए उतना काफी है। रुपये का ही सवाल नहीं, श्राप श्रनाज भी दे सकते हैं । दस गाँवों की तरफ से एक कार्यकर्ता होने पर हर गाँव पर पाँच रुपमें का जिम्मा त्रा सकता है। अगर वह दस गाँवों की अच्छी देवा करता हो श्रीर हर तरफ से गाँव को मदद पहुँचाता हो, तो महीने में पाँच रुपये का बीभ ष्यादा नहीं है। यह राजनैतिक भनेले में न पड़े ख्रौर न चुनाव में ही भाग ले। यह श्रहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, श्रस्तेय का वत लेकर काम करे । उसकी श्रावश्यकता कम-से कम हो । वह लोकनीति को माननेवाला हो श्रीर निष्काम माबना 🖥 हेवा के लिए ही धेवा करे । लोगों की सतत सेवा करते रहने पर तो लोग उसे श्रन्छी तरह पहचानेंगे श्रीर फिर तो वह गाँव के लोगों का सेवक ही हो जायगा । फिर कोई भी कठिनाई ग्राने पर उसे सामने रख सकते हैं। उसका जिम्मा उठाना दस गाँव के लिए कठिन नहीं।

### दाताओं से

(७) श्रभी तक करीब-करीब पाँच लाख लोगों में ज्यादा लोगों ने दान दिये हैं।अब दाता श्रपनी एक-एक टोली बनायें श्रीर दूसरे के पास आकर दान माँगें। सन्के-सब दाता तो इस काम में नहीं लग सकते, क्योंकि दुछ दाता घर के काम में लगे रहते हैं। किर भी खी में से एक मनुष्य मी मिल जाय, तो भी पाँच लाख दाताओं में से ५००० कार्यकर्ता मिल सकते हैं। यह बहुत बड़ी शांकि होगी। बाकी के लगा पूग समय नहीं दे सकते, तो कुछ-न-कुछ समय दे ही सकते हैं। इस तरह छगर दान-दाता इस काम का विष्मा उठा लें, तो बहुत बड़ी शांकि पैदा होगी।

#### व्यापारियों से

(८) व्यापारी लोग भी इसमें योग दें। वे गाँच का अनाव खाते हैं, तो उन्हें गाँच की देवा भी करनी चाहिए। एक व्यापारी एक कार्यकर्ती की योजना करे, तो उसे सहल ही धार्यजनिक सेवा का पुराय मिल एकता है। इस तरह कार्यकर्ती को का एक समूह करने के अनेक प्रकार हो सकते हैं। सन-प्राधारित या सर्वजनों के आधार पर जो वर्षकर्ती करने हैं।

हैं। जन-आघारित या वर्षंजनों के आधार पर जो कार्यंकर्ता खड़े हैं। ते अच्छे हैं। जन-आघारित या वर्षंजनों के आधार पर जो कार्यंकर्ता खड़े हैं। ते, वे अच्छे ही होंगे। अगर वे अच्छे न हों, तो लोग जर्दे मदद न करेंगे। इपिलप वे वेवक सभी हिंद्र से अच्छे ही होने चाहिए। इस तरह निधि का आधार तोड़ने का जो निर्याय हुआ, वह बहुत ही लागदायी है।

खुशम्पही ( महुरा ) १४-११-<sup>१</sup>५६

## 'निधि' या 'रामसन्निधि'

हिन्दुस्तान में एक बड़ा भारी 'इंस्टीट्यूरान' है। यह 'इंस्टीट्यूर' श्रीर 'इंस्टीट्यूरान' दोनों है। उसे 'भित्ता' कहते हैं। दूसरे देशों में भित्ता माँगना ग्रनाह माना बाता है, पर पहाँ अगर उसे ग्रनाह माना बादगा, तो धर्म ही ग्रनाह माना बादगा। कारख भित्ता माँगना हिन्दुस्तान में कुछ लोगों का धर्म ही है। झगर कल कहा बाय कि 'भित्ता माँगना झघ्म है, ग्रनाह है', तो बाबा कहेगा: ''भित्ता मिलेगों तो खाऊँगा, नहीं तो नहीं।'' श्रापका यह कानून कागक में ही रहेगा और बाब को लोग खिलायेंगे। बाग के खिलाफ कोई कानून काम न करेगा। भित्ता में एक बहुत बड़ी ख्यों है। हम किसी एक शक्त का झन्न खाते हैं, उसीका झाधार लेते हैं, तो हम पर उसके पाप-पुष्य का भी बोफ झा जाता है। माणिकवास्पकर पर-पर जाकर भिला माँगते थे। सब धरों से बोड़ा-बोड़ा मिलने पर उनके पाप-पुष्प का बोफ सिर पर नहीं झाता है। यह श्रपने महाभारत की बहुत वड़ी संस्था है।

## 'भित्ता' और 'भीख'

किन्तु भित्ता का यह अर्थ नहीं कि बिना काम किये उसे माँगते रहें।
'तिरुकुरल' में उसका स्वष्ट निपेव किया गया है। वास्तव में 'भिश्वा' अलग चीज
है और 'मीख' अलग । भित्ता तो वर्भ है। मबदूर आठ आने का फाम करता और
आठ अतान कमाता है। किन्तु भिशा माँगनेवाला दो हबार रुपयों को सेवा करेगा
और आठ आने का खायेगा। हसी का नाम है, भित्रा। यांकराचार्य पूमते और
भित्ता माँगते थे। रामानुव मी धूमते और भित्ता माँगते थे। एक दिन
रामानुव भिशा माँगने के लिए किशीके घर यथे। दरवाने बंद थे।
समस्या खड़ी हुई, दरवाना कैसे खोळ और भिशा कैसे माँगाँ। वस,
उन्होंने गाना शुरू कर दिया। गीत गाते ही दरवाना खुल गया और एक

बहुत ने आकर महेले में चाहल रख दिया। रामानुब ने हो भवन गाया या, उसका मतलब यह है कि 'हे रुद्धमी देवी, मगवान् विप्सु का दास तुम्हारे द्वार श्राया है, श्रा बाश्रो श्रीर भिश्चा दे हो।' उन्होंने उस घरवाली वहन हो मामूली ग्रहस्य की स्त्री नहीं सम्मन, बस्कि सद्धमी माना, श्रापने स्वामी विप्सु की पत्नी समझ लिया। वे संन्याची श्रीर आचार्यक्षारोमणि ये।

## नारायण के सेवकीं को भिन्ना का अधिकार

सारांग, इस तरह को देनेवालों को विष्णु और रूद्मी समस्कर लेता है, उसे किसी प्रकार का पाप नहीं लगता । बिलके हृद्य में यह बात पेठ बाय कि हमें खिलानेवाला सुरा मनुष्य हो हो नहीं सकता, वह भगवान विष्णु हो है, उसे सोरे विश्वभर विष्णु का ही अन्त खाने को मिलेगा। नारायण के सेवकों मो हमेग्रा मिला का आधिकार है। उसीके आधार पर हिन्दुस्तान में हजारों पात्राएँ चलीं। भगवान खुद और महापीर के सिष्प धूमते रहे, चैतन्य और नातक के अनुवायी धूमे और यहाँ भी नम्मालवार एवं माणिकवान्यक्ष धूमते रहे। हर प्रान्त में बड़े वहे लोग धूमें हैं। कारियर वे हिन्छ आधार पर धूमी उनको राते-थीने का कृता आधार पर धूमी उनको राते-थीने का कृता आधार पर पूर्ण हैं उनको राते-थीने का कृता आधार पर पूर्ण हो उनको राते-थीने का कृता आधार पर पूर्ण हो उनको राते-थीने का कृता आधार पर पूर्ण हो हो सह हो सारायण !

#### घर-घर हमारी वक

दम कहते हैं कि को श्राभार हमारे पूर्ववों ने हमें दिवा है, उसे मैन झीन सकता है! इसलिए श्रामे इसी योजना से श्राम्योलन चलेगा। लोग बमीन हैंगे श्रीर हमारे कार्यकर्ताओं के जीवन के श्राभार भी वर्नेगी शी श्राप्तर को श्रम्मी कमीन पा दिखा निशलकर देते हैं, क्या ये कार्यकर्ता के खाने-योने की सामारण गीवना न करेंगे ? १३० एकड़ वामीन का एक मालिक ११ एकड़ देने को राजी गा। दमने उतसे पूछा: "मार्ड, छुटा दिखा क्यों नहीं देते ?" तो क्दने लगा: " "स्त्र के लिए ए एक वामीन क्याला दे जुझ हूँ।" किर इस कहा न पहा। पढ़ से पुगानी सात हो गयी। उतका जिस क्या क्यों है और ११ एकड़ क्यान क्यों श्रीर छटा दिखा कर लो!" इतना करते ही उतकी ११ एकड़ क्यान क्यों करनेवाला शास्त क्या कार्यकर्ता को न खिलायेगा र स्वष्ट है कि इस तरह हमने अपने कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी भारी निधि खोल दी । घर-घर हमारी वैंक है, हर पर क्षाकर हम माँग सकते हैं ।

### निधि या रामसन्निधि

द्यभी हमने अपनी एक लड़की को काम करने के लिए केरल मेजा। उसे नजदीक विठाकर हमने इंग्रामधीह के बचन मुनाये। ईंग्रा ने द्यप्ते शिप्यों को बुलाकर कहा था कि "तुम काम करने के लिए जाद्यों, लेकिन साथ में कोई को बुलाकर कहा था कि "तुम काम करने के लिए जाद्यों, लेकिन साथ में कोई गोल्ड कोइन, तिल्वर कोइन या कोपर कोइन मत रखो। शिव घर में जाद्यों, वहाँ पातिने कहे। अगर वह घर मे स्थान न दे, तो तुम्हारी शांति तुम्हारे राथ वापक द्या जापनी। समाज के सामने जाओ, तो वह मत सोची कि क्या बोलना है कि क्यों के सामने जाओ, तो वह मत सोची कि क्या बोलना है कि क्यों के सामने जाओ, तो वह मत सोची कि क्या बोलना है कि क्यों के सामने काल के सामनान ही बोलता है। द्यार ईंग्रा करते कि तुम्हें सोचन-विचारकर बोलना चाहिए, तो क्या हालत होती। उनके शिप्यों में एक मन्द्रीमार था, तो बुलरा बहुई। वह क्या योजना करते कीर क्या बोलने हैं क्यों सामने तो बैठ थे बहु-बहु थिड़ान् किर उनके सामने वे क्या बोलते हैं हमी लान के उन्हें यह नहीं रखने चाहिए। यही है धन और निर्वि । जब हम आक्र में पूनते थे, तो हमने त्यागराज का एक सुन्दर भजन सुना था: 'निधि चाल सुकमा।' तो सासनिन्धि चाल सुकमा।'

निधि अधिक सुखदायक है या राम की सिन्निधि है दोनों में से तुम क्या चाहते हो है

इसिलए जब से यह प्रस्ताव पात हुआ है, तभी से हमारे शरीर में विजली का संचार हुआ है। श्रव से हम किसी भी मनुष्य से कहेंगे कि "दान दे दो और नाम करना शुरू करो।" श्रव तक तो वे यह कह सकते ये कि ''दूसरे कार्यकर्ताओं को तनख्याह मिलती है, इसिलए वे पूरा समय दे सकते हैं, पर हम निस्त तरह पूरा समय दें! हमारा श्राघार क्या है!" किन्तु श्रव हम उससे यही कहेंगे कि 'सुम्हें थव रामवित्रिषि का द्याचार है। जिवके पाव जाज़ो, उसे राम समक्ष ले श्रीर कहों कि रामचन्द्र, छुटा हिस्सा दीचिये। इसीचा नाम है रामसन्तिषि ! इसे हाय में ले लो श्रीर कार्य के लिए निकल पड़ो।"

धोडुमछत्रम् ( मदुरा ) १५-११-'५६

# 'तंत्र-मुक्ति' के बाद गांधीवादियों का दायित्व : १४ :

भूदान कार्य के लिए जगह-जगह समितियाँ बनायी गर्या और उनके लिए 'गांधी-निधि' की संस्थित निधि से हमें मदद मिलती रही और आज भी यह मेम से मिल रही है। निधि का उद्देश्य गांधी-विचारों का प्रसार है। इन साढ़े पाँच साल में भूदान-आग्दोलन से गांधी-विचार कितना फीला, उतना शायद ही और किसीसे फैला हो। इसिलए यह मदद देना और लेता, दोनों ठीफ ही हुआ। लेकिन अभी पतनी में हमने प्रान्तीय और जिला-समितियों को यह योजना तोइ हाली, केन्द्रीय निधि से मदद न लेने का संस्कृत किया और उसके लिए ३१ दिसम्बर साथियी मदत सब कर सी।

## संगठन सद्विचार के प्रसार में वाधक

इंड्यर श्रीर उठके मार्च के बीच अगर फोई संगठन लड़ा होता है, तो कभी कह वायक भी हो जाता है। मुक्ते याद है, एक ईसाई माई मुक्ते सलाए मार्गवार करने श्राये थे। वे श्रादिवासियों के बीच जाकर ऐवा करना चारते थे। उन्होंने मुक्ते पृद्धाः "श्राय क्या खलाइ देते हैं।" मात्रचीत श्रेमे में हो रही थी, हसिल मेंने उनते अभिजी में ही बहाः "ह नांट ऑगोबाइम है तरी थी, हसिल मेंने उनते अभिजी में ही बहाः "ह नांट ऑगोबाइम ( संगठन मत करो, सीधी सेवा करते चले जात्रों)।" मुनवर उन्हें वहीं पुर्धी हुई। ययि चार में उन्होंने 'श्रामेनाइस्वरान' किया क्योंकि वह उनका स्वमाय हो या। दिन भी उन्होंने मुक्ते कहाः "श्राय को कर वहें हैं, वही संत स्वमाय मिलाता कि सेवा अन्तरसंत में सेता वहा बहा पर पाय मार्गी, वर में मही बातता कि सेवा अन्तरसंत ने ऐसा बहा बहा पर पाय मार्गी, वर में सा इति होता होता है कि स्वर्धियार हमा में हैला देना श्रान्ही देशा श्रास्त हमारी हिला देना श्रान्ही होता है।

उसे वमीन में बोने से उसना मृद्ध बनता श्रीर लोगों को उसनी हाया मिलती है। किन्तु उसके नीचे चंद लोग हो श्राकर बैठ सकते हैं, वह सीमित हो जाता है। इसके विपरीत जो विचार हवा में फेलता है, वह हरएक हृदय को छूता श्रीर कहाँ न्या नहीं चला जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस साल भूदान के दिवार को इसी तरह हवा में फेलायें। में ग्रावने भाहवाँ से में कहता था कि "इसके विना शांतियन कान्ति नहीं हो सकती।" शुज्यात में बनमें कुछ सिक्क थी, कुछ संकोच था, को स्वामाविक ही रहा। किन्तु श्राक सब लोगों का संकोच मिट गया श्रीर करहोंने एकमत से प्रकाव साल किया कि "श्रव कुल संगठन खतम कर दिया जाय। इस श्रव निधि से महद न लेंगे।"

### मानव-हृद्य पर श्रद्धा हो

पूछा जा एकता है कि अब यह काम कीन करेगा ! उत्तर यही है कि "ईश्वर के सेवक करेंगे !" वे कीन होंगे ! इसका भी सीधा और सरल उत्तर है. ईश्वर निन्हें चाहेगा, वे ही होंगे। फिर भी व्यवहार में इसकी ज्यादा जिम्मेवारी गांधी जी के मूल विचार में निष्टा रखनेवालों पर ही ह्याती है। साढे पाँच साल के परिश्रम के बाद ऐसी इवा तो बन गयी कि लोगों के पास जाकर समकाने पर जमीन मिसती है। किन्तु उसमें मुख्य बाधक वस्तु है, समीका मानव-हृदय पर विश्वास न होना। गांघीजी के सिद्धान्त (सत्याग्रह का सिद्धान्त या सर्वोदय के षिदान्त ) की बुनियादी निष्ठा यह है कि "हर हृदय में शगवान मीजूद हैं श्रीर उसे जगाया जा सकता है।" जहाँ यह श्रद्धा नहीं होती, वहाँ लीगों के पास जाकर माँगने की हिम्मत नहीं होती श्रीर न उस पर विश्वास ही बैठता है। तेलंगाना मे ममीन मिली, तो लोगों को लगा कि वहाँ कम्युनिस्टों के आपित खड़ी करने से ही वैसा हुआ, दूसरी चगह इस तरह चमीन न मिल सकेंगी। फिर देहली की यात्रा में हनारों एकड़ बमीन मिली, तो लोगों को लगा, यह तो बाबा के कारण मिली । फिर उत्तर प्रदेश 🛘 अनेक लोगों के वरिये बमीन मिली, तो लोग कहने लगे : "लैर, बमीन तो मिली, पर उसकी मालक्वित नहीं मिटी, श्रपनी बमीन में से लोग थोड़ा-सा दे देते हैं।" किन्तु बाद में बिहार में लाखों एकड़ जमीन मिली

श्रीर उद्दीश में इजार-पन्द्रह सी ग्रामदान हो गये श्रीर मालकियत भी मिट गयी ! इतने दृश्य देखने को मिले, फिर भी हृदय से शंका को गाँठ खुली नहीं !

कुरान में उधका एक बड़ा ही मुन्दर किस्मा आया है। सुहम्मद पैगम्प्र ने कहा था कि "अगर तुम लोग यहाँ अच्छा काम करोगे, तो मरने के बाद परमेश्वर की सिविधि में, वैठ सकोगे।" लोग किश्वास न करते थे। इस पर सुहम्मद ने कहा: तुम लोग केने हो। तुम अच्छा काम कर भी लोगे और मरने के बाद हंश्यर की शांगि मेंने काओगे और ईश्यर को अपने दालगे रेलगेंगे, फिर भी सुम्हारी शंका नहीं जावगी! तुम पूछोगे कि क्या यह सम्मुख ईश्यर है! क्या यह ईश्यर का दर्शन हो रहा है। सारांग, तुम्हारे दृद्ध पर सुद्ध (शील) लाग यह ईश्यर का दर्शन हो रहा है। सारांग, तुम्हारे दृद्ध पर सुद्ध (शील) लाग तुम्हारे हैं। तुन हो ठा हो। ईसामसिह को भी ऐसा ही कहना पड़ा या कि "Oh, ye of little faith!" कुछ तो अद्धा को करता होगी। उसके बिना दुनिया में पराक्रम के काम ही नहीं बनते। सारे पराक्रम में भी अद्धा की करता होती है। तो लोग अपनी मानकियत छोड़ सकें, प्राण से भी प्यारी अपनी जमीन दे सकें, ऐसी अद्धा रखना मनुष्य के लिए बार किन्त होता है।

### गांघी-विचारवालों की जिम्मेवारी

द्यावकल लोगों का कानून पर इतना विश्वास वैठ गया है कि इस स्थमकते हैं कि उठने इश्यर की बगह ले ली है। ये मानते हैं कि कुछ भी करना हो, तो कानून ने होगा। बरनी कोई बात करनी हो, तो कानून ने हो सकती है। इदय-परिवर्तन हो सकता है, यह मानने के लिए उनके मन तैयार नहीं। किर भी बाबा ने यह काम उठा लिया द्योश कमीन मिल रही है। यिभिन्न रावनैतिक देलों ने भी कमीन के बँटवार का वर्षकम रखा है। इसी यिभिन्न के करिष्ट एक एकड़ भी बमीन नहीं वेटी। इस हालत में कुछ न-कुछ करना बकती है। को माई निकल पहुंचे हैं, वे कुछ न-कुछ काम क्यरम करते हैं, पर हल कोम का अंडा वही उटा सकेगा, विस्ता मानवन्द्रद पर विश्वाद हो। गांपीबी के साथी मानवन्द्रद पर विश्वाद रखने के लिए वेंगे हैं। उनकी बातें हम आवरेष्य मैं ला सके या न ला सके, पर अगर मानवन्द्रद पर विश्वास रखने की हिम्मत ही न कर सकें, तो गांधी-विचार का बोफ उठा नहीं सकते। तब वह सचमुच हमारे लिए बोफ ही हो बाता है। वास्तव में वह बोफ महीं, वह तो बड़ा मुन्दर नाशता है, जो विर पर रखा है। वह लाने के काम में ग्रायेगा, उसका मार बड़ा मधुर है। किन्तु जिसे माद्यम नहीं कि उसके श्रान्दर क्या भार है, उसे लगेगा कि यह तो पत्यर का भार किर पर लदा है। इसलिए जो लोगों के पास गांका के साथ बायगा, उसे वह उत्तर न मिलेगा, जो अदा के साथ जानेवाले की मिलेगा।

हम समभते हैं कि इसके भ्राये काम का भार ऐसी संस्थाओं के पास नायगा। जो गांघी-विचार के ब्राधार पर काम करती हैं । इम तो ईश्वर से सीधी बात नहेंगे कि छह साल तक इमने इस ज्ञान्दोलन को फैलने दिया। अब इसके आगे त चाहता है कि वह फैले, तो अपने दूधरे अक्तों को तू ही जगा दे। अगर इस आन्दोत्तन को फैलाने की तैरी मर्जी नहीं, तो यह तैरी मर्जी की बात है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते । हम तो दूखरे को चगाते रहेंगे, जब तक हमारे पाँच, मन श्रीर वाणी में परमेश्वर शक्ति रखेगा । किन्तु उसके फैलने की कोई चिन्ता नहीं करेंगे। जब संचित निधि से इमने मुक्ति पायी, तंत्र को तोड़ा, तो ग्रीर कोई योजना कर ही नहीं सकते । में निधिमुक्ति को बहुत ज्यादा महत्त्व नहीं देता । उसकी तो पू-१५ दिनों में योजना हो सकती है। संपत्तिहान से मी यह संभव है। किन्तु मुख्य बात इमारा तन्त्र तोहना है । उस हालत मे मानो शरीर ही चला गया, तो कैसे लगेगा है हमारा विश्वास है कि इस शरीर को, दाँचे को, तंत्र को कायम रखते, तो काम तो जरूर होता; पर यह सीमित होता, यह अनंत अपार न फेतता । इसीलिए इमने उस तंत्र की तीड़ा । बैहे पौधे के ग्रास्पास बाइ लगाते हैं, पर वह बढ़ने पर उसे निकाल देते हैं, वैसे ही इमने यह फिया है। इसलिए श्रव दुनिया में गांधी-विचार के जितने लोग श्रीर जितनी संस्थाएँ हैं, सबको इष्ट काम की जिम्मेवारी उटा लेनी चाहिए । गांधी-विचार कोई एकांगी विचार तो नहीं, एक समग्र विचार है। दूसरे-तीसरे सब काम करते हुए उसके साथ यह चीन चोही चा सकती है। इसके लिए श्रलग संगठन की कोई चरुरत नहीं।

हमने अब यह एक नया खतरा उठा लिया है। उत्तक्षा परिएाम यह होगा कि शायद श्रान्दोलन सूख बायगा या खूब व्यापक बन जायगा। हमने तो मगवान् का नाम लेक्ट कदम उठा लिया है। श्रव उत्तक्षा परिएाम जो होना हो, होने दें। जो माई बो भी काम करते हैं, उन्हें श्रपने दूसरे-तीसरे काम के साथ हसे भी उठा लेना चाहिए। यही हमारी श्राय गांधीबालों से माँग है। आपसे हम कारा श्रायेकार के साथ माँग करते हैं; क्योंकि श्राप हमारे समानधर्मी हैं, एक विचार के माननेवाले हैं, गुरुगाई हैं।

गांधी-प्राम ( सदुरा ) २६-११-<sup>१</sup>५६

कर्जे का सवाल

: १४ :

एक माई ने यह सवाल पूछा है कि "प्रामदान मिलने और व्यक्तियत मालकियत मिट काने पर कर्जे का क्या होगा ! मान लीकिये कि मोई प्रेम से कर्जे देनेवाला निकला तो टीक; लिक्नि वेसा न मिले, तो क्या होगा ! जाय ही को कर्जे से चुके हैं, उनका हल करें होगा !" इस प्रश्न को सब लोग मिलकर हल करें ! १५०० गाँवों में प्रामदाव्य मिल जुका है ! वहाँ साहुनार के पाल बाकर समकाते हैं, तो वे कुछ छोड़ने को तैयार हो काते हैं ! उस सुद्ध हो में देते हैं, यह सब होता है ! कुछ कमीन एक हुई, इसलिए सब मिलकर को हेंगे, बही दिवा बादमा ! लेकिन बाबा के पाल इसका बनाव खालग है ! वर छाप लोगों का बावम होगा !

श्राप चानते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के नाम पर कई के समीलाधीं ( एस्ट्रा-नॉमिरन ) श्रॉक्ट्रे हैं। एक श्रद्भ बच्चों के हदन्यात खॉक्ट्रे होते हैं। कभी-कभी तो क्वें से १०-११ खॉक्ट्रे होते हैं। पर उनके बच्चा होनेताता है। ये तो समाज पर लिएनेमर के लिए हैं। बहाँ राष्ट्र मा मानला आता है, यहाँ कुल-गा-कुल कने निकम्मा हो बाता है। श्रापित इस कई बा आर्थ क्या है। एस पैसा हे चुने, उसमा हो बाता है। श्रापित इस कई बा आर्थ क्या है। एस पैसा हे चुने। श्रापक पैचे का लोगों ने उपयोग कर लिया, वह पैना उपयोग के लिए ही या। किर भी इतना श्रावश्य देला जाधगा कि जिन लोगों ने उसे दिया, उनका भी जीवन टीक से चले, उन्हें भूकों मध्ये का मौका न श्राये। बाकी का कायत पर ही रहेगा। यही बाना का उत्तर है।

### नैतिक आन्दोलन और संस्था

एक चीया सवाल यह है कि आप्यामिक और नैतिक आन्दोलन योहे दिनों के बाद कुल डंडा हो बाता है। उसके बाद उसे पक्षा करने के लिए या तो संस्था बनानी पहती है या कानून। किन्तु उससे उसकी खात्मा ही चली जाती है। कानून या संस्था न बनायें, तो नैतिक खान्दोलन का येग चीच होता चला बाता है। और खगर बनायें, तो नेतिक खान्दोलन का येग चीच होता चला से बना किया बाय है

> 'यदा यदा हि धर्मस्य म्लानिभैवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदारमानं सन्नाम्यहम् ॥'

षय भगवान, देखता है कि धर्म गिर रहा है, तो उसकी उन्नति के लिए यह ग्रावतार लेता है। एक बार जो गित मिलती है, वह धीरे-धीरे कम होती है, वह न्याद न केवल नितक ग्रान्दोलन पर, वस्त्र हर बीज पर लागू है। हमने एक गैद फैंडी, तो यह जीये के साथ दौड़ती है, किन्तु धीरे-धीरे उसका गेग कम हो जाता है। उसे सार-बार गित देनी पहती है। वह तो कोई नैतिक ग्रांदोलन नहीं, गैंद की गित है, किर भी उसे सार-बार देनी पहती है।

श्राप प्रतिदिन रूनान करते हैं, तो श्रारीर स्वच्छ हो चाता है। लेकिन कल फिर से श्रारीर गंदा हुआ, तो फिर से स्तान करते हैं। श्रारीर ने मत लिया है कि इम उम्मे स्वच्छ बनायेंगे। यह श्रारीर हा और हमने नत लिया है कि इम उम्मे स्वच्छ बनायेंगे। यह श्रारीर हा और हमारा मत्राहा चल रहा है। श्रारीलर के दिन कमी-कमी मनुष्य बिना रनान किये मर बाता है, तो उस साम स्वारत श्रीर रारीर चीत बाता है। फिर भी हमारे मित्र उस भाई में तन का पालन करने के लिए उसकी मृत देह को नहलाते और फिर जलाते हैं, क्योंकि

वे अपने नित्र का मत आखिर के दिन तक कायम रखना चाहते हैं। हस तरह नैंतिक आदीलन की गति बटती है, तो उसका उपाय यह नहीं कि गति कम पड़ते ही संस्था या कातून बनाया जाय। संस्क यही उपाय है कि बहाँ गति दी जाय। गित देनेयाला कोई पुरुष निर्माण होता ही है, यह ईएंगर की इनिया है।

र्गाधी-प्राप्त ( सदुरा ) ३०-११-<sup>१</sup>५६

## मानव का मूल जमीन में हो

: १६:

## रोत रपासना, व्यायाम और ज्ञान का मन्दिर

मान खीखिये कि यह तय हुआ कि देश को सानों ( Mines ) की कम्पत है। तो मैं ऐसी बोजना बनाऊँगा कि सानों में पाम बरनेवालों के लिए बार्तों से दस मील दूर पर अच्छे प्रकान कराये आहें, बिनके ध्यासपार सेती हों । उन लोगों को मीटर से खानों तक लाया बाय । वहाँ वे दो घंटा काम करें । उन्हें श्रीर किर मोटर से वापस घर जायें और खेत में खुली हवा में काम करें । उन्हें आठ-ग्राठ घंटे खानों की गन्दी हवा में काम करों करना पड़े ! क्या कोई मंत्री अपने घेटे को खानों की ग्राठ घंटा काम करने के लिए मेनेगा! हमें वैसी ही शाम-रचना करानी चाहिए, जैसी कि हम श्रपने चेटे के लिए करेंगे। इस होग धिक खेती करें श्रीर कुछ होंगे एक खेत करें श्रीर कुछ हुने घंचे ही करते गर्दे, यह रचना श्रच्छी नहीं। इस एक खेत हिन में देखीन चंटे खेत में काम करने का मौका मिलाना ही चाहिए। किर ये के हुए समय में वह दूखरा उच्चोग करें। खेती चुनिवादी सेवा है । खेत एक सुन्दर उपासना-मन्दिर है, खेत एक उत्तम व्यायाम-मंदिर है, खेत एक उत्तम श्रान-मन्दिर है।

गांधी-प्राम ( मदुरा ) ३०-११-<sup>१</sup>५६

गाँववाले अपने पैरों पर खड़े रहें

: १७ :

हमें यह बुनकर खुशो हुई कि इत गाँव में बहुत अच्छा काम चल रहा है। आत भी एक नये काम का आरंभ होने का रहा है। इत तव कामों के बारे में होव हो हुए हमारे मन में कुछ दूवरे ही विचार खाते हैं। गाँव के बीग दुखी, रिद्धी हैं, यह बात कही है और यह भी वही है कि उन्हें बाहरी मदद मिलती चाहिए। यहरी लोगों को उनकी देवा की प्रेरणा होनी चाहिए, कारण उन्होंने खाब तक देहातों ने भर-भरकर पाया है। इसीलिए हमने शहरवालों ने महुत जार कहा है कि आपको 'माम के नेवक' बनना चाहिए और गाँववालों ने भी कहा कि आपको 'मामवरनेवर' होना चाहिए। गाँववालों के ईश्वर के वेवक बनने पर शहरों लोग उनकी देवा में आप, यही शोमा रेगा। किंतु उनके भगवान की मूल बाने और अपना ही स्वार्य देखते रहने पर उनकी सेवा में हुत होने लोग आपोंगे, तो असने उन्हों क्षेत्र काम न होगा।

दूसरों के लिए त्याम से ही उन्नति यहाँ के लोगों को पैठे की चरुरत है। किशीने इन्हें श्रंबर चरखा दिया श्रीर ये फातने लगे । किंतु इसमें गाँववाओं ने अपनी ताकत बढ़ाने के रिए क्या । किया ! बाइरवालों ने आपको मदद दी, इसमें तो उन्हींका करवाल है, श्रापका क्या करवाल है। श्रापका क्या करवाल है। श्रापका क्या करवाल है। श्रापको दो-चार वैसे श्रापिक मिलें, यह कोई लाभ नहीं। श्राप गाँव के लोगों ने गाँव के लिए त्याग नहीं किया, तो उनकी क्या उन्नित हुई। उन्नित उनकी होती है, जो दुसरों के लिए त्याग करते हैं।

## गोंववाडों के हाथों घर्मकार्य हो

माता-पिठा ने बच्चों के लिए त्याच किया, उन्हें खिलाया-पिलाया, तो माता-पिता की उन्नित होती है, लेकिन वण्चों की क्या उन्नित होती है। कहा जा सकता है कि उन्हें खाना मिलता है। सोकिन खाना तो गाय के बळाडे को भी मिलता है। गाय के बद्धहे की तरह हमारे बच्चे भी खाने-पीनेवाले ही हुए, तो इसमे उनकी उसति क्या हुई ! बच्चों की उन्नति तम होगी, जब वे माता-पिता की सेवा के लिए त्याग करेंगे । वे माता-पिता की सेवा लेते हैं. इसमें तो उनका ह्यार्थ है । में गाय को खिलाता हैं और वह खाती है, इसमें मेरी उन्नति होती है; पर गाय की क्या उद्यति है ! उसे खाना मिलता है । हेकिन क्या खाना खाकर यह हमेशा वियेगी । खा-खाकर उसकी खानेवाली इंद्रियाँ थक बार्येगी ह्यौर एक दिन यह मर चायगी । इसी सरह गाँव के लोग भी दखरों की मदद लेते रहने से घटा के लिए जिरा न रहेंगे। मान लीबिये कि यहाँवालों को बाहरी लोगों ने खूब मदद दी ग्रीर ये लोग मरने तक बिदा रहे. क्योंकि मरने से ज्यादा जिंदा रखने थी शक्ति किसीमें है नहीं । किर भी मरने के बाद इन्हें क्या समाधान प्राप्त होगा है क्या इन्हें यह समाधान होगा कि लोगों ने हम पर खूब उपवार किया, हमें खिलाया-पिलाया ! इन्हें समाचान तो तब होगा, जब इन्होंने विसीको रिस्ताया हो, दूसरी के लिए त्याग किया हो । जब अपने हाथों धर्महार्य होता है, तभी मरते समय समाधान होता है श्रीर तभी मनुष्य की उन्नति भी होती है।

# दूसरों की मदद पर निर्भर रहने में खतरा

दमारे मन में दमेशा यदी खनाल उठता है कि गाँव के लोग अपने ऋदीश पदोग्र के लोगों के लिए बगा लाग बर रहे हैं है बींद्रम् ऋमा यहाँ आयी और स्त न ले जा सकेगी। तन आप क्या करेंगे हैं इसलिए जो गाँव अपने पाँव पर खड़ा नहीं होता, उसे बाहर से कितनी ही मदद मिले, तो भी वह टिक नहीं सकता, बिलेक आगे और भी अधिक दुःखी होता है। जिन गाँवों को मदद न मिलती थी, वे किती-निकसी तरह निमा लेंते ये और निमा लेंगे। लेकिन जिन्हें मदद मिलती है से आज तो मले में हैं, पर मदद चीख होने पर विलक्कल बेहाल, अनाथ हो बायेंगे। सारांग, आपको दो बारें मह र कित होने पर विलक्कल बेहाल, अनाथ हो बायेंगे। सारांग, आपको दो बारें में मदद पर अचिन। आपकी उन्नित दूसरों की मदद कित खातें रहने से नहीं, बिलेक दूसरों के लिए त्याय करने से ही होगी। (२) जो गाँव केवल बाहर की मदद पर आचार एलेगा, उसके लिए यह बहतराक खाते हैं।

## पैसे से मगड़े बढ़ते हैं

श्रापके गाँव में चलें बढ़ें और आपको ज्यादा पैवा मिलने लग लाय, तो यहाँ फागड़े भी शुरू हो लाने का बर है। कताई के वाय तो प्रेम श्राना चाहिए। गांधीनी ने कहा था कि "कताई श्राहित क्रीहता की निशानी है।" लेकिन गाँव में चलां चलता है, इसीलिए कताई चलती है, ऐसा नहीं कहा ला सफेगा। यह श्राहितावाली नहीं, पैरोवाली कताई होगी। पैसा आते ही ह्राह्म में रोप दोता है। यह बात हम फरना से नहीं कह रहे हैं। 'कम्मुतिश्री प्रोजेक्ट' में काम करतेवाली एक नेता ने हमें अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि गाँव को जितना में हमें अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि गाँव को जितना पैसा मिलता है, उतने परिमाण में फगड़े मिटते नहीं, बल्कि बढ़ते हैं। यह दोप मिलनेवाली बाहरी मदद का नहीं, बल्कि इस बात का है कि हमने पैसे को महस्व दिया, अम और प्रेम को महस्व नहीं दिया। अगर गाँववाले अपने लिए कपड़ा थानी और वहीं पहाने का निक्षण करते तथा बचा दुशा सुत बाहर मेजते, तो उससे गाँव में ताकत पहीं है। केवल बाहरी ताकत पर से वहीं काम हो साह से वहीं मां हो साह से साह में साह से पहाने का निक्षण करते तथा बचा दुशा सुत बाहर मेजते, तो उससे गाँव में ताकत पहीं हो। हो साह गाँव में ताकत नहीं है। केवल बाहरी ताकत पर से वहीं काम हो रहा है। केवल बाहरी ताकत पर से वहीं काम हो रहा है। केवल बाहरी ताकत पर से वहीं काम हो रहा है। केवल बाहरी ताकत पर ही वहीं काम हो रहा है। हो रहा है। केवल बाहरी ताकत पर ही वहीं काम हो रहा है। केवल बाहरी ताकत पर ही वहीं काम हो रहा है।

केवल लोगों के हाथ में ख्यादा पैका श्राने वे ही काम नहीं चलता। श्रमेरिका-वालों के पाठ वितना पैका है, उन्नहीं क्याक्री दुनिया का दूकरा कोई देश नहीं कर क्रता। लेकिन श्राब वहाँ के लोगों की क्या शलत है १ हर १० मनुष्य के पीछे एक मनुष्य को दिमागी बीमारी है, जिसे 'मैनिश्रा' कहते हैं। वहाँ तरह-तरह के 'मैनिश्रा' हैं। कोई लड़का परीचा में फेल हुश्रा, तो उसका दिमाग खराब हो गया! किसीका किसी लड़की पर प्रेम या श्रीर उसने उसके प्रेम को नहीं माना, तो वह पागल हो गया! यहाँ तक सुना है कि लड़के ने बाप से खाने की कोई चीज माँगी श्रीर बाप ने नहीं दी, तो लड़के ने बाप को पिस्तील से मार दिया! श्राप यह न समर्भे कि अमेरिका में घर-चर ऐसा हैं चल रहा है। वहाँ मी शब्दे श्राप यह न समर्भे कि अमेरिका में घर-चर ऐसा हैं चल रहा है। वहाँ मी शब्दे हों बतु हैं। ईश्यर की उतिया में अच्छे लोग तो होते ही हैं। किर भी वहाँ दस में एक को दिमागो बीमारी क्यों रे बहुँ पैसे को कोई कमी नहीं, बहिक पैसे भरसार ही रे श्रीर इसीलएर यह हो रहा है।

## पहले बुनियाद बनाओ

इस गाँव मे सुन्दर काम चल रहा है । उसकी विनियाद श्रन्छी होनी चाहिए । नहीं तो किसीने एक बहुत बड़ा मफान बनाया, ऊँची सुन्दर दीवालें बनायी, उन पर सुन्दर चित्र खोदे, लेकिन हानियाद नहीं बनायी ! फिर बारिश हुई श्रीर स्य या-सत-दीवालें विश्व श्रादि-दह गया। कछ लोग कहते हैं कि हम पीछे से ब्रनियाद बनायेंगे। एक लड़का अपनी माँ को रसोई बनाते देखता था। उसने देखा कि रसोई में चल्हा सुलगाना, वर्तन रखना, पानी डालना ग्रीर चावल छोड़ना, ये चार चीर्जे होती हैं । उसने पहले चूल्हा मुलगाया, फिर उसमें चायल डाला, उसके ऊपर पानी डाला और फिर उस पर बरतन रखा। वे ही चार चीजें थीं, पर पहले जो करना था, वह नहीं किया, इसलिए भार नहीं वन सका। प्रामदान प्रामराज्य की बुनियाद है। बुनियाद पक्की बनाओ श्रीर फिर देखी, कैसा मकान बनता है। इमने भू-दान के पहले १५-२० साल देहात में काम किया। खून मेहनत करने पर भी हम जैसा चाहते थे, वैसा काम नहीं बना। इसका कारण यही था कि जो काम पहले करना था, उसे हमने पीछे किया। पहले इमने सूत कातना शुरू किया, जिसमें पूनी मिल की थी । फिर घ्यान में आया कि इमे पूनी बनानी चाहिए । लेकिन रूई तो जिन की थी । फिर ध्यान में आया कि उसमें कचरा या, इसलिए धनाई शरू की । फिर ध्यान में श्राया कि कपास

चाहिए, तो बमीन से शुरू करना चाहिए, तब मृन्दान-यज्ञ शुरू हुझा । १६२० में कताई शुरू हुई । फिर घुनाई, कपाल पैदा करना ख़ौर श्रव भूनान ! हमें प्रपने ३० शाल के बाम से जो अक्ल ख़ायी, उसे इम ख़ापके सामने रखते हैं । इम वेक्कुक को और उसके बाद यह श्रवल ख़ायी । इम चाहते हैं कि ब्राफ इमारे जैसे वेवकक न बनें ।

गांधी-ग्राम ( सदुरा ) ३०-११-<sup>१</sup>५६

# नयी तालीम के तीन सिद्रान्त

: १=:

नयी तालीम में काम करनेवाले आप सव अनुमयी लोग हैं। यहाँ के लोग सिर्फ तात्विक चर्चा करनेवाले नहीं, बाम के बाय विचार-चर्चा मी करते हैं। बो लोग काम के बाथ विचार-विचान करते हैं, उनके विचार में वचाई आती है। इशिक्ष्य इम आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर व्यावहारिक दृष्टि ने हेंगे। आपके प्रश्ना बहुत अच्छे हैं। उनका अलग-अलग उत्तर देने की बरुरत नहीं। प्रश्नों का मान प्यान में लेकर उत्तर दे रहा हूं। आपके प्रश्नों की मयीदा में रहने की कीशिश्य करूँगा।

# श्रहिंसा के लिए प्रेम, पर श्रद्धा हिंसा पर

बहाँ तक नयी वालीम का स्वाल है, उसके पीछे एक निहा है। वह ब्रहिंस की निहा है। आज दुनिया में ऐसा कोई रास्स नहीं, ऐसा कोई समाज नहीं, जो ब्रहिंसा को पसंद न करता हो। क्योंकि यह चीच वैटी ही मीठी है। किंतु ऐसा होने पर भी जहाँ व्यवहार का ताल्लुक ज्ञाता है, वहाँ लोगों की अबा ब्रहिंसा पर बैटती नहीं। लोगों के ह्रदम में ब्रहिंसा के लिए प्रेम नल्त है, पर ज्ञात में। अगर कुछ अब्दा है, तो वह हिंसा पर हो। माता-पिता वस्त्यों को सम-माते को नीशिश्य करते हैं। वे नहीं समम्ब्रते, तो उनकी ब्रह्मिंसमति हैं ब्रीर उससे भी वे नहीं समम्ब्रते, तो ज्ञालिर उनको पीटते हैं। उस पीटने में भी उनमा मेम होता है। उन लड़कों का मला हो, यही मानना होती है। सारांस, श्राज दुनिया में जीवन की तन शालाओं में यही विचार काम कर रहा है कि जो समकाने पर मी नहीं समकता, उसे समकाने का श्रम्क साधन श्रमर कोई है, वो ताइन ही है। घर में यह ताइन है, सरकार में रंड है, समान में बहिष्कार है, श्रम्कानों से लिए तेना है। इस तरह श्रमनी-श्रमनी नगह पर हिंसा के होटे मीटे रूप रोल पहुंच हैं। घर से लेकर श्रन्तर्ग्रीय मामलों तक सारा श्राविधी दारोमदार हिंसा पर है।

### श्रहिंसा की प्रक्रिया सौम्य-सोम्यतर

हमने बच्चे को समकाया, पर वह न समक एका, तो उसे अधिक प्रेम से समकाया । उसने भी वह नहीं समक सका, तो श्रीधिक शैम्य हलाज के लिया । इस तरह श्रपना समकाने का तरीका श्रीधिकाधिक शैम्य करते गये । यह है श्राहिंश की श्रद्धा । जो काम मारने-पीठने से नहीं हो सकता, यह किंचित् धमकाने से हो एकता है । जो काम धमकाने से नहीं हो सकता, यह समकाने से करूर होगा । जो काम समकाने से नहीं हो सकता, यह अमकुक सेवा करने से करूर होगा । जो काम प्रमक्ताने से नहीं हो सकता, यह असके लिए प्रमुख्क श्राधक स्वाग करने से करूर होगा—हर तरह उत्तरीत्तर प्रमास के समकाने और परियान लाने के लिए सहाम माननिकी श्रद्धा कर नाम ही 'श्राहिंवा' है ।

श्रभी इम भू-दान के लिए लोगों को समका रहे हैं। गाँव-गाँव इम्रते और प्रेम ने माँगते हैं। मान लीकिय कि उठका श्रम्का श्रद्धा होता, तो अक्सर लोग यही सोचते कि इक्के लिए कोई उम कदम उठाना पहेंगा और श्रमर उठम उपर में कुछ नहीं हुआ, तो उसके भी क्यादा तीन कदम उठाना पहेंगा। वे अहिंस से मर्गादा में रहकर ही ऐसा सोचते हैं। उन्होंने श्राहिंस की मर्गादा हतनी दी मान ली है कि हम किसीको मार्गिय-गीटेंगे नहीं, हम इसीको हिंसक चितन मानते हैं। यह श्रद्धिमा का सोचने का टंग नहीं। श्राह्माओं में यही तो चलता है। श्रोटे शर्कों से काम पूरा न हो, तो बड़े श्रक्ष मिकाले आयं। उनसे भी काम पूरा न हो, तो श्रीक तीन श्रक्ष निकाला वाय। इसी तरह श्रहिंश के लिए

भी तीन, तीनतर और तीनतम की चोचते चले जावँगे, तो वह नाममान के लिए छाहिसा होगी, विचार की ऋहिंसा न होगी । इसलिए ऋहिंसा में 'सीम्य, सीम्यतर स्त्रीर सम्यतम' ही सोचने का टंग होगा।

कर्मपरायण लोग हुमेशा प्रेम से बात करते और सममाते हैं। जहाँ सामने याला नहीं सममता, वहाँ एकदम खावाब ऊँची हो बाती है। हतीश नाम है, दिंश की प्रक्रिया। हमारे प्रेम ने सममाने पर भी परिणाम न झाये, तो तीम सममाने से कैसे आपीय। है इसिक्य हमारा प्रेम नाक्ष्मी होता है, तो हमें अधिक प्रेम करने की हच्छा होनी चाहिए। यह चीब हम सारे समाब के लिए कह रहे हैं। राजनीति, व्यापार-व्यवहार, सामाणिक चेन्न, कुटुंग, सभी के लिए वह लागू होगा। यह शिवाय का मूलभून विद्वान्त है। यह विचार खगर स्पष्ट हो बाय, तो नयी तालीम की झांगे की प्रक्रिया समझना खातान हो बात है। हमें यह बात निरंतर प्यान में रलनी चाहिए कि छांहिंग बाने केवल 'मारना नहीं', 'पीटना नहीं' या क्वा (प्रक्राया' इतना ही नहीं है। वह वो एक खमाबात्मक वस्तु है। छांहिंग केवल 'प्रास्ता' वतना ही नहीं है। वह वो एक खमाबात्मक वस्तु है। छांहिंग के विद्यान की प्रक्रिया ही नहीं है। वह वो एक खमाबात्मक वस्तु है। छांहिंग के विद्यान की प्रक्रिया ही नहीं है।

### विचार में व्यापक, कर्मचोग में विशिष्ट

दूसरी भात यह है कि बिछे हम 'हम' कहते हैं, वे कीन हैं है डवमें कुछ तो विचार का अंग है और कुछ रागीर का । अगर हम हम दोनों का मिलन करते हैं, तो हमारा कर्मन हमर हम हम दोनों का मिलन करते हैं, तो हमारा कर्मन हमर हो बात है । हमारी आँख बहुत दूर देख नहीं एकती । अगर चरान लगाया जाय, तो करा और ज्यादा तूर देखेगी; किर भी उठकी एक मार्यदा है । हची तरह कान को और हाथ-पाँच की शाकि की मर्यादा है । हचीलए हमारा कर्मन्य-देज रागीर के आववाब होगा ! बीवन का तार वर्षचा अववाब के लोगों को देवा के खवाल वे होना चाहिए । यह चेना का एक व्याद हुआ । विचार में तो हम अर्थन दूर देख वकते हैं—चानीन पर बैठे-बैठे आवचान का चिंतन कर सकते हैं । विचान की रागित ने हम के विश्व काना चाहिए । अववाब होती है । हजीलए चिंतन वे हमें विश्व नाना चाहिए । अववाब हो हम पर विश्व हमा पर दर्द हैं, पर हमराना वनना चाहिए । अववाब हो हम पर विश्व हमा पर दर्द हैं, पर हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि हम वारे विश्व के नागरिक हैं [ चिंतन में करों

संकोच न होना चाहिए, यदापि कार्य में हम नवदीक के दोज़ में ही बाम करते रहें । दोनों में कमी विरोध न होना चाहिए। हम नवदीकवालों की ऐसे टंग से सेवा करें कि दूरवालें को कुछ भी जुकसान न हो, बल्कि उन्हें भी कायदा हो। इस कर िक्श देवा हो हमारे जीवन का रहरा है। हमारे जीवन का रहरा है। हमारो तालीम इस तरह की दुहरी सिक्त से पूर्ण हो। विचार में कहीं मी संबंधित और संकुलियता न हो, बिक्त मत्यब आचरण और इतियों की मीकाएँ आधापा के सेव की क्रीर ही कान्य निष्ठा से हो।

श्राप जानते हैं कि भगवान हुट समस्त विश्व के लिए करुवा रखते ये, ईशा-मधीह का हृदय कुल विश्व-समाज के लिए प्रेम ये मरा था। लेकिन ईशा ने फिलसीन के श्राप्तपाय ही काम किया। श्राज हमारा बच्चा भी दुनिया का किता भूगोल जानता है, उतने की भी करूपना ईशा हो नहीं थी। उनकी भाषा भी एक ही आती थी। इस तरह एक ही भाषा बोलनेवाला श्रोर भूगोल का विलकुल सीमित कान रखनेवाला श्रायस छारी दुनिया पर प्यार करता था। करूप उसक इदय पिशाल था। यही हाखत भगवान सुद की थी। वे पाली बोलते थे, जो उस कमाने की किसानों की भाषा थी। विहार श्रीर उत्तर प्रदेश के एक हिस्से मैं वे सूमे। जितने लेश में बूसे, उसीका भीवहार नाम पड़ा। बिहार से बाहर की दुनिया का शायद उन्हें जान भी न था। उन्होंने विलकुल नजदीक के लेश की सेवा ही। किन्तु उनके जिंतन में सोर विश्व के क्ल्याण की शात मरी है। नगरी तालीम के लिए भी यही मंत्र है। भिकार में व्यापक श्रीर हमेंदीग में विश्व थे——वह है नगी तालीम का वृद्धर विकार!

# नयी वालीम में 'श्रेड लेवर' का सिद्धांत

तीवरा विचार बहुत बड़ा विचार है। अगर इस उन्ने नहीं हमस्त्रेत, हो नहीं तालीम में कर्म के लिए इतने अधिक आग्रह का रहस्त हो हमस्त्र में न झाविता। आज इस दुनिया के तरह-तरह के काम करते हैं। बोई वर्झन्त है, तो बोई व्यापारी, बोई मेफिसर है, तो बोई मंत्री, खोई क्लिन है, तो बोई कुछ । ये हरने काम समाज के विष्ट सुकीद माने जाते हैं। इन्हें मान्य-स्क्रा हे क्रमनेत्राला के लोक-चेवक माना बायगा। आब का समाज जिस तरह बना है, उस तरह उसमें कोई दोप नहीं। किन्तु नयी तालीम केवल आब के समाज को ध्यान में रखकर सेवा करनेवाली नहीं है। जो समाज ज्यागे बनाना है, उसी खयाल से सोचनेवाली 'नयी तालीम' है।

उस समाब के श्राचरण का एक बड़ा सूत्र यह है कि हर कोई श्रमने स्परिक को शाहर के लिए साधिरक परिश्रम करें । दूसरे-तीसरे बौदिक काम करके साधिर की खिलाना उत्तम धर्म नहीं । साधिर का पोषण साधिर-एपिश्रम है है । इसका नाविर-एपिश्रम है हो । इसका निवार है । उत्तीव विकार है । अपने तालिम में यह एक मूलमूत विद्वारण है । इस तरज को को पूरी तरह कबूल न करेंगे, वे नयी तालिम मी पूर्व तरह कबूल न करेंगे । नयी तालीम कि इसका है । इस तरज को को पूरी तरह कबूल न करेंगे । नयी तालीम कि हिस स्वार है । इस तरज हो सिक हिस साथि का प्राप्त करता । शिव्य-एपाल के दूवरे भी कई विचारक कहते हैं कि ज्ञान-प्राप्ति के लिए कुछ-न-कुछ काम करना चाहिए। इस ऐसे ही गयित खिलार्सि, तो यह स्वा में उद्द वायया । शिक्न कुछ ध्ववहार का कप्रम करते हुए उसके कारिये गयित खिलार्से हो चल्वों हो को चल्वे आखानी से समक्त लेंगे । यह तो शिवकुल ही मानूली रिक्य-ए-प्रहार का ध्वयन है । यह तो शिवकुल ही मानूली रिक्य-ए-प्रहार का ध्वयन है । यह तवी शिवकुल ही मानूली रिक्य-ए-प्रहार का ध्वयन है । यह तवी सालिम नहीं है ।

हमारा हद विचार है कि अपने शरीर की आसीविका शरीर-परिश्रम हे प्राप्त करना चर्म है। अगर हम नैका नहीं करते, तो दूबरों के क्यों पर पैडते हैं। तथ हम हिंदा हो मुक्त नहीं हो उकते। चाहे आप इत विचार को गलत कहें या सही, नयी तालीम के मूल में यही दिचार है। वैठे लोग आयाम के लिए कुछ शरीर-परिश्रम करना अच्छा समकते हैं और शान-प्राप्ति के लिए कुछ 'प्रोजेक्ट' के तौर पर काम करना अच्छा है। इस तरह जो काम करते हैं, वह भी काम है, पर वह 'ग्रेड-लेक्ट' नहीं। नयी तालीम 'ग्रेड-लेक्ट' के विद्यान्त का आधार रखती है, श्रद्धा रखती है।

जीवन में श्रम का स्थान लोग इनवे पूछते हैं कि "बाबा, ग्राप पैदल यात्रा का इतना श्राप्तइ क्यों रखते हैं ?" इसके कई कारण हैं, पर एक कारण यह भी है कि हम चारते हैं कि लग शरीर-परिश्रम हो । यह मेरा 'श्रेड-चेवर' है । लोग मुक्ते खाना देते हैं श्रीर में १०-५ मील चलता हूँ, तो मान लेता हूँ कि मेरे हार्यों कुळु 'श्रेड-चेवर' हुआ । इस तरह यात्रा के साथ मैंने 'श्रेड-चेवर' का नाता जोड़ दिया है । पिछले २० साल तक तो ऐक्ट-चेवर' के सिद्धान्त पर हो मेरा चीवन चलता है । साथ प्रचान आठ खंटे काम तो मेरा होता हो था, पर कभी-कभी ज्याह मी होता था। कभी खेती, कभी पानी सीचना, पिखाई, भंगी-काम, स्ताई, ग्रुनाई, श्रुलाई, बदई-काम छादि तरह-तरह के काम में खंटों सतत तीस साल करता रहा। उससे हमारी बुद्धि की शक्ति बहुत बढ़ी, कम नहीं हुई। इम यह नहीं कहना चाहते कि जो रात-दिन केवल शरीर-परिश्रम करेगा, उदस्वी बुद्धि तीम होगी। किसी चीक भी 'आति' हो बाती है, तो विकास कह हो चाता है। इस यह कहा चाहते हैं कि विस्त मी श्रोरी-परिश्रम का अच्छा श्रंश और उसके साथ चिंतन भी होगा, वहाँ अच्छा हार्य हिन्दिकास होगा।

हमारा यही अनुभव है। बचपन मैं हमारी स्मरण-यांक अच्छी याने लाघारण मध्यम छे कुछ अच्छी थी, पर आज ६२ साल की उम्र में बह बचपन से बहुत व्यादा तीम हुई है। जो चीज याद रखने लायक है, उसे हम नहीं भूलते। कभी किसी पुस्तक में हमने अच्छा विचार पढ़ा और वह जंबा, तो वह उस भाषा के साथ हमारे ध्यान में रहता है। इसके कई कारण हैं, पर एक कारण यह जरूर है कि कीवन में शरीर-परिश्रम का अंग रहा। हम कहना चाहते हैं कि केवल कर्म के बिना शन नहीं हो करता। इसलिए कर्म के जरिय जात रहा लिए करते के एक वही विद्यान की मान्य कर उसीके आधार पर यह निवक्त को मान्य कर उसीके आधार पर यह नयी तालीम बनी है।

#### उत्तम राज्य का लचण

श्चन में पद्धति के विषय में कुछ क्टूँगा। श्चानकल बिलकुल ध्याखिरी यास्त्र राज्य-शाल है। राजनीति-यास्त्रत्र कहते हैं कि वो राज्यक्षता नहीं चलाता, वह सबसे क्षेत्र है। वो कम-से-कम सत्ता चलायेगा, वह श्चविक-से-श्चिक श्रन्छ; राज्य है। अगर फोई ऐसा राज्य हो, बहाँ दीसता ही न हो कि व्यवश्या की जा रही है, वह सर्वोचम राज्य होगा। आज ईश्वर का राज्य किस तरह स्वतता है! उसने ऐसी सुन्दर व्यवस्था कर दी है कि खुद न जाने किस कोने में जाकर से गया है। उसने तरह-तरह की शांक ओर इदि प्राचिमात्र में बाँट दी है। वह एक परिपूर्ण विकेन्द्रीकरण है और उसने साम-साम सम्बद्ध सहयोग करने की प्रेरणा भी। विश्वनिकरण है और उसने साम-साम सम्बद्ध स्वाचिम यह है कि परमेशवर है या नहीं, इस की भी खोगों को शंका होने लागे वि । परमेशवर की योजना की सबसे बड़ी खूरी यह है कि परमेशवर है या नहीं, ऐसा कहने की लोग हिम्मत करते हैं। केवल वैद्या स्वर्ट ही नहीं करते, बल्कि नासिक बनकर ईश्वर है ही नहीं, ऐसा भी कहते हैं।

होना तो यह चाहिए कि दिल्ली में भारत का उचम राज्य चल रहा हो श्रीर भीन लोग राज्य चला रहे हैं, यह देखने के लिए कोई बाय, तो उसे कोई दील ही न पड़े ! न तो पार्लमेंट दीखे और न बड़े-बड़े मकान ही । "राज्य चलानेवाले कहाँ 🖁 !" यह पूछने पर जवाब मिले कि "वे खेत में काम कर रहे हैं ।" श्रवर पूछा नाय कि "क्या ये ही राज्यकर्ता हैं !" तो जवान मिले, "हाँ, ये ही हैं। अभी इनका काम खतम हन्ना, इसिलाए ये खेत में पेड के नौचे बैठे-बैठे आपस में बार्ते कर रहे हैं— वयों रे माई, मिस्र पर इमला हुआ है, तो उत्तका क्या किया जाय ! उत्तके लिए क्या सलाह दी जाय, आदि चर्चा चल रही है।" उनसे पूछा जाय कि "आप क्या कर रहे हैं "" तो वे खबाब दें, "हम दुनिया के राज्यकर्ता हैं और हिन्दु-हतान के भी । इसलिए अपना खेत का काम होने के बाद फ़र्मत से हमें ये बातें सोचनी पहती हैं।" "सोचकर श्राप क्या करते हैं।" "सलाह देते हैं।" "फिर क्या होता है १' "अगर लोगों को वह पतंद हो, तो वे मानते हैं और न हो तो नहीं मानते ।" इस तरह दुनिया बड़ी ऋच्छी चल रही है, ऐसा अब दिखाई देगा, तमी उरे 'उत्तम राज्य' कहा नायगा । श्रान तो हालत यह है कि पं० नेहरू की दिल्ली से इटाने की बात हो, तो सारा देश डाँवाडोल हो बायगा । फिर कीन राज्य चलायेगा, यह सवाल पैटा हो जायगा ।

विवा श्राम दालत यह है कि पं॰ नेहरू हिन्दुस्तान का राज्य चलाने के लिए स्रोलह घंटा काम करते हैं। पर परमेश्वर को कुल दुनिया का राज्य चलाने के लिए फितने घंटे काम करना पड़ता है ? हिन्दुओं से यह सवाल पूछो, तो वे कहेंगे कि परमेरवर हीरसागर में सोवा है । वह कुछ भी नहीं करता है । इसका मतलब यह है कि राज्य चलाना यह कोई किया नहीं, वह एक विचार श्रीर चितन है । चितन से हो दुनिया का राज्य चलना चाहिए । किया का, इलचल का श्रीर व्यायोजन का अंदा चितना कम होगा, राज्य उताना ही श्रन्छा चटेया । जिस राज्य में सिपाही न हों, श्रस्त-सामग्री म हो, लोगों के लिए किसी प्रकार का दंड न हो, फिर भी लोग क्वाचलाते, उत्तम सलाह मानते और नीति का श्रसर श्रपने चित्त पर होने नेते हैं, वही उत्तम सलाह मानते और नीति का श्रसर श्रपने चित्त पर होने नेते हैं, वही उत्तम सलाह मानते और नीति का श्रसर श्रपने चित्त पर होने नेते हैं, वही उत्तम सलाह मानते और नीति का श्रसर श्रपने चित्त पर होने नेते हैं, वही उत्तम सलाह मानते और नीति का श्रसर श्रपने चित्त पर होने नेते हैं, वही उत्तम सलाह मानते कोर स्वास्त स्वास स्वास्त स्वास स

### गुप्त वालीम सर्वोत्तम वालीम

राज्य का यही न्याय हम तालीम को भी लागू करते हैं। जहाँ तालीम दी जा रही है और ली जा रही है, ऐसा माछ ही न हो, वही सर्वोत्तम नयी तालीम है। ग्राय क्या काम कर रहे हैं रे यह पूछने पर यही कहा जाता है कि मैं भोजन करता हूँ या सी रहा हूँ, मैं लेलता हूँ या पढ़ रहा हूँ। वह कोई नहीं कहता कि "हम स्वासे-क्वार ले रहे हैं", यबपि इन सोने, बोलने, पढ़ने या लानेवालों की स्वास लोने की फ़िया मिरंतर जारी रहती है। नाम तो वृतरे वाहरी कामों सा ही लिया जाता है। इसी तरह नयी नालीम में भी यह पुछने पर कि लक्क केशे रियान कया करते हैं, यही उत्तर नयी नालीम में भी यह पुछने पर कि लक्क केशे रियान कया करते हैं, यही उत्तर नयी नालीम में भी यह पुछने पर कि लक्क केशे रियान कया करते हैं, यही उत्तर नयी नालीम में भी यह पुछने पर कि लक्क केशे रियान करते हैं, यही उत्तर नयी नालीम में भी यह पुछने पर कि लक्क केशे रियान करते हैं, यही उत्तर नयी नालीम में भी यह पुछने पर कि लक्क केशे रियान करते हैं, यही उत्तर मिलन चाहिए कि अपनी लेत हो है या हिया जा सरही है। कान मिल रहा है या हिया जा वहाँ है एसा वहाँ में हो गाँव हो गा, वहाँ कि हिया जा जाया।

 श्रापक कान मुन रहे हैं और मेरी क्षिम बोल रही है। किन्तु श्राम ये कान या यह कीम यहाँ काटकर रख दी जाय, तो क्या वह बोलेगी या वे मुनेंगे हैं हमी पर में पता चलेगा कि केवल कीम नहीं बोलती और न केवल कान हो मुनते हैं, मले हो देखने में वे बोलते-मुनते हों। वाहतव में श्रंदर को एक श्रास्तवत्व है, वही बोल और सुन रहा है। केकिन वह गुत है। इसी तरह यही सवेंत्तम नयी तालोम होगी, जे गुत होगी। जो तालीम कितनी प्रकट क्षीखेगी, उतनी ही उसमें न्यूनता मानी कालगी।

गांधी-प्राम ( महुरा ) ३०-११-'५६

# सेवा के जरिये सत्ता की समाप्ति

:38:

[ तिमलनाड के प्रमुख भूदान-कार्यकर्ता एवं जिला संयोककों के बीच दिया गया भाषण ! ]

# क्रान्तिकारी निर्णय

पलनी में छकै-छेवा-छंच का की प्रस्ताय हुआ, यह यहा ही क्रांतिकारी है। इन दिनों किसी भी काम को 'क्रांतिकारी' कहने का रिवाध चल पढ़ा है। पर यह मस्ताय थेवा नहीं है। यह पूरे अर्थ में क्रांतिकारी है। अब से मांतीय मू दान-सितियों की स्वाध कर से मांतीय मू दान-सितियों की स्वाध कु स्वाध कर से मुस्तान के से स्वध कर में कु से का कहते हैं, वह कुल खतम हो खपगी। उस प्रस्ताय कर प्रसाद कर पूरी सबसे कहा के से पू दुसरा अंश यह है कि आध तक हमें भू-दान के बाम के लिए केन्द्रीय निधि (गांधी-निधि) से पैसा मिलता था, वह अब न लेंगे। यह भी महत्त्व की बात है, लेकिन तंत्र मुक्ति को जुलना में हसका महत्त्व कम है। क्योंकि केंद्रीय निधि हों हों, तो भी बमाह-खवाह संगतिन्द्रान के बारिये संगति मिल सकती है। किर भी वहमें यह कर्क पड़ बाता है कि स्वापीय शक्ति से होती है। जिलेकन मू-दान-समितियों तो ह डाली, यही मुख्य बद्ध है। उसके बदले में यो अका यह है कि हमने कुल-का-कुल आन्दोबन बनता पर संग दिया है। । तिन-निम्न

राजनैतिक पर्लो के लिए भी भू-रान को चाहते हैं, तो वे भू-रान में श्रपना जोर लगायें। जगह-जगह तालीम देनेवालो संस्थाएँ हैं, जाम-पंचायते हैं, वे सब इसमें श्रपना जोर लगायें। इस तरह सब जोर लगायें। किन्तु लगह-जगह एक-श्राघ मतुष्य ऐसा होना चाहिए, जो एक जिले का मालिक नहीं, सेवक यनकर रहें। श्राच जो संयोजक हैं, वे मालिक के तौर पर नहीं हैं, फिर मी श्रपिकारी माने ही जाते हैं; क्येंकि उनके हाथ में एक समिति रहती है। फलता लोग कहा फरते हैं कि वह संयोजक और उसकी स्थिति है जाम करेगी। वाजा आ रहा है, उसका प्रतिकार गाँव-गाँव पहुँचाना है, तो औन काम करेगी। तो कहा जात है, भूदान-सिमिति श्रीर संयोजक ! में मानता हूँ कि इससे हमारी ताकत कम होती है।

#### विकास और निरोध की दोहरी साधना

यह आन्दोलन किसी पार्टी हा नहीं है। कांग्रव का अप्यत्न आता है, तो किसे सवालों के बरिये उसका इन्तजाम होता है। प्रधा-समावजादी पार्टी का नेता आता है, तो उस पार्टी वाजिक इन्तजाम करते हैं। लोग उसमें आतिका तो होंगे, पर समस्त्री कि इन्तजाम करते हैं। लोग उसमें आतिका तो होंगे, पर समस्त्री कि इन्तजाम की किम्मेबारी इमारी नहीं, उस पार्टी वाजों की है। पेते हो कारा लोग मानें कि साथा के काम की किम्मेबारी भून्दान-स्थिति की है, इमारी नहीं, तो भून्दान-क्यां भी एक वर्च वन वास्त्रा। इस पर कोई इससे पूछेता कि "आप यह सब वातते थे, तो किर आपने यह साथा क्यों खड़ा किया।" यात यह है कि उसके विना शायद इस काम का आरम्भ करना ही सुश्कल हो जाता। बाया के हाम में कोई संस्था नहीं थी, इसीलिए आरम्भ में वैसी बोजना करनी पड़ी। किन्तु पर का पार्थ से ही हम उसे तोहिए आरम्भ में वैसी बोजना करनी पड़ी। इन्तु में का वा पड़ के ही हम उसे तोहिए आरम्भ में वैसी बोजना करनी पड़ी। इसने कहा भी या कि "यह साथ तोह दो और आन्दोलन बनता पर शेंग दो शे" हमें लगता है कि अगर उस वक्त यह किया जाता, तो आज इमारी ताकत क्यादा बढ़ी रोखती। पर स्था वक्त मित्रों को लगा कि इससे शक्त इसने के बज़ाय दीग होगी। इसलिए इस धीरे-धीर इसे खत्र म करेंगे। इमारा सालाभर इस पर वितत जातता सा।

हम फहना चाहते हैं कि ऐसे मामले घीरे-घीरे खतम नहीं होते, उन्हें तोहना ही पहता है। ईशावास्य-उपनिपद् में फहा है कि मनुष्य को विकास श्रीर निरोध, ऐसी दोहरी साधना करनी पहती है। हम रोज खबर प्रार्गना में ईशावास्य बोलते हैं। हमें कितमा परियूर्ण विचार ईशावास्य के चंद श्लोकों में मिला, उतना दुनियामर के साहित्य में श्रीर कहीं नहीं मिला। 'पीला' भी एक छोरा-खा प्रत्य है। 'कुत्लों भी बड़ा नहीं। फिर मी उनमें इकार-पॉच सी श्लोक छोरा-खा प्रत्य है। 'कुत्लों भी बड़ा नहीं। फिर मी उनमें इकार-पॉच सी श्लोक हैं। खेकिन ईशावास्य में सिर्फ अठारह श्लोक हैं। पतंत्र सिर्फ सकते। ईशावास्य में बीवन के लिए क्या-च्या चाहिए, इस्त विकास के को सिर्फ सहाता है कि इसका पूरा नक्या हो अठारह श्लोकों में मताया है। उसमें यह खाता है कि कुत्र विकास चाहिए, कुछ तिया है। इसके बाद हित राल विकास की कोशास को, अब निरोध का मीका खाता है। इसके बाद हित रिरोध होती सह स्वास की लिए कहीं निरोध। इसके स्वास कर स्वास की कोशास को, अब निरोध का मीका खाता है। इसके बाद हित रिरोध होती सह स्वास चलता।

# जिला-सेषक मध्यविन्दु पर रहे

हमने कहा कि एक दक्ता पुराना टाँचा खतम करो, किर नया कैंचे करना, यह हमें स्केता। नहीं तो हमें अक्ल ही न आयेगी। इस मस्ताव का अर्थ आपकी टीक ने समक्ष लेना चारिए। इसके आगे एक-एक जिले के लिए एक-एक मतुष्य रहेगा। उठके हाथ में न कोई संस्था होगी और न कोई संस्थित निपि हो। उठके दाया में न कोई संस्था होगी और न कोई संस्था निपि हो। उठके दाया में किती निप्ता ना नहीं। चंकल में इस अपना एक-एक विह का वश्या छोड़ देंगे और वह अपना नहीं। चंकल में इस अपना एक-एक विह का वश्या छोड़ देंगे और वह अपना नहीं होता। वहीं के लोग करना चाहें, तो कर सकते हैं, पर हमारी तरफ से कोई मतुष्य न रहेगा। हर किती में काम हो, यह कोई हमने अपनी विम्मेवारी नहीं मानी हैं। हमें कोई जुनाय पोई हो लड़ना है, जो हर जाइ मनुष्य चाहिए। किर भी हमारी कोशिश मारी रहेगी के लिए एक मनुष्य हो। उस मनुष्य में हमान्या चाहिए, उठ कोरे में में कुड़ कुटुँगा।

यह सबका सहयोग हासिल कर सके। उसे इतना प्रेममय होना चाहिए कि

चलते, इसके लिए क्या करूँ। में भलाई की राह तो दिखा ही रहा हूँ।" श्रालिर मार्गदर्शन करना साहन-पोस्ट का क्षम है। यह दिशा बतल्ययेगा कि इस तरफ महुरा है। लेकिन कोई उपर जाना ही न चाहेगा, तो क्या 'धाहन-पोस्ट' उसका हाथ एकड़कर उसे ले जायगा! लोगों ने कहा: "श्रापने स्वर्ग का रास्ता वतलाया है, यह सरी है। किन्तु वह रास्ता छोटा (नेंसे) दीलता है, नरकाला रास्ता श्रव्हा मोटर-रोड है, इसलिए हम उपर से जाना चाहते हैं।" मृत ने वहा: "जीक है, जाओ। ग्रुप्तारी मार्जी।" किन्तु लोग कहने लोग: "आप राजा बनिये, तब हमारा काम श्रव्हा कलेगा।" किर मृत्रु महाराज ने कहा: ''मेरी दो हाते हैं। एक तो यह है कि कुछ लोग एक श्राप्ता के कहें कि मृत्रु राजा जाहिए, तब में किम्मेशरी उठाने के लिए तैयार हूँ। एक भी श्रव्हम बैसा करने के लिए तैयार न हो, तो में राजा नहीं वर्षेगा। वृद्धरी श्रदे यह है कि मुक्ते को भी मलै-बुरे कान्तु ननाने पहेंगे, उन सबकी जिम्मेशरी, उनका शारा पाय-पुष्ट श्रापक होगा। श्रार यह आपको मंजूर हो, तो में राजा कन के लिए तैयार हूँ। गुगर यह आपको मंजूर हो, तो में राजा कन के लिए तैयार हूँ। गुगर यह आपको मंजूर हो, तो में राजा कन के लिए तथार हूँ।" होगी। ने उन्हें मंजर किया श्रीर मन राजा कन जब कत राजा अभवत ।

#### सेवा द्वारा सत्ता की समाप्ति

यह धर्मोद्दय का विचार है कि हम एक मनुष्य पर भी श्रवनी छेवा न लारेंगे ? हम पर कोई पृष्ठिमा कि "क्या सब लोग हमें परन्द न करेंगे, तो हम सेवा ही नहीं करेंगे ?" हम्बा के बिना हो। छेवा के लिए जुनाव की करुरत हो क्या है। बात छाढ़े पाँच शाल छे सेवा करते हुए पैदल निकल पढ़ा है, उन्हे फिनने चुना बात छाढ़े पाँच शाल छे सेवा करते हुए पैदल निकल पढ़ा है, उन्हे फिनने चुना बे ! खुद उन्हों नेप्पने को चुना ! लोग उन्हें यह नहीं कहते कि "क्याय नहीं चिन्ने ।" यहाँ चुनाव का स्वाल हो क्या है ! कोई मला मनुष्य बीमार के पास खाकर कहे कि "मेरे पास दस है, मैं तुर्से हूँगा", हो क्या यह बीमार यह कहेगा कि "पुन्ने तुरारी दना नहीं चारिए ! मेने तुर्से चुना नहीं है।" कोई भी दुरती बीन दना ले लेगा ! श्रहिंसा में विश्वास रखता होगा श्रीर अपना धीवन श्रपरिग्रही पनाने की फ्रीशिश करता रहेगा । उसमें तीसरी योग्यता यह होगी कि वह सेवा में कोई श्रान्तरिक, द्विग उदेश्य न रखेगा । वह केवल सेवा के लिए निष्काम सेवा करता रहेगा । ऐसी शिविच निशा जिसमें हो श्रीर जो श्रपना श्रीचक-सेन्श्रपिक समय इस काम मै लगाये, ऐसा एक-एक मनुष्य इर जिले के लिए चाहिए।

### पलनी-निर्णय के वीन संभान्य परिणाम

हमने भू-दान-छिमितियाँ खतम करने का जो निर्णय क्षिया है, उसके तीन परिणाम हो सकते हैं:

- १. ग्रान्दोलन सब-का-सब खतम हो जाय। को सबका काम है, वह कोई न करे।
  - २. वय लोग उठकर लड़े हो जायें श्रीर काम में लग लायें। वेठे तो हर चीज ईश्वर की मर्जी पर निर्मर रहती है, किर भी उसने कुछ अंश हम पर भी सींपा है! किन्तु ये दोनों बातें सर्वथा ईश्वर की मर्जी पर निर्मर हैं। यह भी सम्भव है कि श्रव किसीको काम की प्रेरणा ही न मिले, एक नाटक हो लाय। बाश वेनकुक है, हसलिए घूमता रहेगा, बाकी कुल काम खतम हो जायगा। और ईश्वर चाहेगा, तो सभी काम में लग जावेंगे।
  - इ. तीवरा परिणाम यह भी हो चकता है कि सभी रचनात्मक कार्यकर्ताओं की, चाहे वे किसी पच के अन्दर हो या बाहर, आतमा एकदम लाग चाय । यहाँ गांचीमाम में एक संस्था चलती है । अभी तक समकते थे कि भू-दान का काम करने के लिए भू-दान-समिति है और समितिबाले हमारो मदद माँगते हैं, तो हम देते हैं । लेकिन अब कोई समिति उनके पास मदद माँगने न लायगी । तब वे समक लागेंग कि अब तो हम पर जिम्मेजारी आगें है । अगर रचनात्मक काम करनेवाले ऐसा न समक्तें, तो वे उस साम की मूल-अद्धा के ही बाट देंगे । इस लिए अब वे लोग जाग कार्यों और अपना-अपना जो भी नाम करते हों, उसके साथ भू-दान का भी काम करते हों.

नयी तालीमवाले सोचेंगे कि हम गाँव-गाँव नयी वालीम शुरू करना चाहते

हैं। किन्तु चर तक आज की विषमता नहीं मिटती, तब तक गाँव के सब बचों को समान पोपए और रच्या न मिलेगा। उस झातत में उन्हें तालीम भी कैसे दी लाय ! इतीलिए आर्यनायकम्बी हमारे साथ पिछले ६-७ महीनों से घूम रहे हैं। अब इसके आगे वे अपनी सब संस्थाओं को हिदायत देंगे कि भूदान का काम अपना काम है।

इती तरह खादीवाल भी जानते हैं कि भू-दान-आन्दोलन हतना धदने के बाद धव गिर जावगा, तो खादी भी गिर जावगी। धान खादी को सरकार की तरफ से हरीलिए मान्यता मिली कि इन चार-पाँच वयों में सर्वेदय-विचार की मितिष्ठा बढ़ी है। अगर भू-दान-धान्दोलन हतना ऊँचा चढ़ने पर गिर जायता, तो सर्वोदय-विचार की मितिष्ठा भी खतम हो जायगी। फिर सरकार कहेगी कि "हमने खादी को महत पर इसमें पित बहुत वर्ष होता है जीर काम गहुत कम। यह कोई होने-आनेवाली चीच नहीं है। इसिल्म कहाँ विस्कुल के होता है जीर काम गहुत कम। यह कोई होने-आनेवाली चीच नहीं है। इसिल्म कहाँ विस्कुल के हावार है जो वहीं चलें मान चलता है, वह खतम हो जायगा। इसिल्म का मान चलता है, वह खतम हो जायगा। इसिल्म क्रम माननेवाले कुल लोगों की आत्मा जग जायगी।

# आकाश के लिए कोठरी नहीं

सवै-वेना-संय के अलावा हम दूसरी भी ऐसी रचनात्मक संस्थाओं को मान्य करें, जिनमें यह त्रिनिव निष्ठा हो। ऐसी सन संस्थाएँ अपने काम के साय-साथ भूदान का काम करेंगी। हमारे घर में सोने के लिए एक कोटरी रहती है, भोजन के लिए एक कोटरी रहती है, अनाज रखने के लिए एक कोटरी रहती है। किन्तु क्या प्राकाश के लिए मी कोई कोटरी होती है! आवश्य के लिए स्वतंत्र कोटरी नहीं रहेगी, हर कोटरी में आकाश रहेगा। इसी तरह भू-दान के लिए कोई स्वतंत्र संस्था न होगी। हर पर और हर संस्था उसकी है।

गांधी-प्राम ( मदुरा ) ३०-11-<sup>7</sup>५६

# 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' कव ?

1 20 1

इमने जमीन की मालकियत मिटाने का जो अखिल भारतीय सकल्प किया है, उसमें ग्रापको शरीक होना चाहिए। हम बमीन की मालकियत मिटाकर बमीन सबकी बना टेंगे। कारखाने वगैरह का भी लाभ सबकी मिले, यही चाहेंगे।

मजदर-मालिक का भेट मिटा देंगे. सब भाई-माई बनेंगे। . श्रभी चीन के प्रधानमन्त्री चाश्रो यहाँ आये हैं, तो दिल्ली से नारा लगता है कि 'हिंदी चीनी भाई-भाई !' जब ब्रह्मानिन आया था, तो 'हिन्दी-रूसी

भाई-भाई' का चलता था। में कहता हूँ कि अरे, पहले तुम गाँव के प्रह्मोधी-पदोधी तो भाई भाई बनो । अगर वे भाई-भाई न बने, तो क्या हिंदी-चीनी श्रीर 'हिंदी-रूसी भाई-भाई' वन सकेंगे है हम 'सन्दे मातरम' बोलते हैं, किन्त रवीन्द्र-नाथ ठाकुर ने कहा या कि 'वन्दे भ्रातरम्' बोखने की खरूरत है ! इम श्रपने भाई को ही भाई न मानेंगे, तो क्या माता को सुख होगा ! श्रगर भारतमाता हम सबकी माता है, हम सब भाई-भाई हैं, तो भाई को भाई का इक मिलना ही

चाहिए। श्रापने देश में जो कुछ भूमि, सम्पत्ति है, सबकी है, सबके लिए हैं।

\$-9 **?-**148

### व्यापारियों से प्रश्नीचर

प्रश्न : भूदान श्रीर सम्यत्ति-दान के उस्ल क्या हैं 🕻

द्रिद्रनारायण की हर घर में प्रवेश मिले

उत्तर: भू-दान श्रागे बढने पर इमने सम्पत्ति-दान-यह शुरू किया! भू-दान का उत्त है कि भगवान् ने जमीन सबके लिए बनायी है, इसलिए सभी काम करें श्रीर बॉटकर खायें। जिन्हें दूधरा कोई धन्या नहीं श्रीर को जमीन की कारत करना चाहते हैं, उन वेजमीन मजदूरों को जमीन मिलनी चाहिए। श्राज जिनके हाथ में जमीन है, वे उसके मालिक नहीं, ट्रांडो हैं। इसलिए षय काम करने के लिए तैयार माँगनेवाला श्राता है, तो जले बमीन देना ट्रस्टी का कर्तन्य है। इसी तरह से सम्पत्ति-दान का उसल है कि हर मनुष्य, चाहे वह गरीब हो या श्रमीर, श्रपनी सम्पत्ति का एक हिस्सा समाज के लिए होड़े ! इमने कहा है कि दरिद्रनाशयण के, समाज के प्रतिनिधि को यानी हमें श्रापके घर में स्थान चाहिए । आज मैं किसीके घर में बाऊँ और खाना माँगूँ , तो हिन्द्रस्तान के किसी भी घर से इनकार न किया जायगा। लोग मक्क पर इतना व्यक्तिगत प्रेम करते हैं। लेकिन में व्यक्ति नहीं, दरिद्रनारायण का प्रतिनिधि हैं। मुफे किसी मनुष्य ने नहीं चुना, ईश्वर ने ही दरिद्रनारायण श्रीर समाज के प्रतिनिधि के तौर पर रखा है। में चाहता हैं कि दरिद्वनारायण को हर घर में प्रदेश मिते। यहाँ उसे उसका हिस्सा मिले. उपकार के तौर पर नहीं, उसका हक समक्षकर ! उधीका इक उसे दे देना इम ग्रपना कर्तत्र्य समर्को ।

#### घर में प्रवेश, व्यापार में नहीं

सम्पत्तिवानों की सम्पत्ति उनके हाथ में एक दूस्ट के तौर पर है। इसिटए दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि को हर घर से सम्पत्ति का एक हिस्सा मिलना चाहिए। हम श्रापके घर में दाखिल होना चाहते हैं, श्रापके म्यापार मे नहीं। इस राख न्यापार में घाटा होने पर मी व्यापारी के कुटुम्य को खाना मिलेगा हो। उसी खाने में हमारा हिस्सा है । आपके घर में पाँच व्यक्ति हैं, तो हम छुठे हुए; आप तीन हैं, तो हम चीचे हुए । यह एक उस्तल के तौर पर, हक समम्भर हम माँगते हैं । हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के हर गाँच और हर पर में दिख्तनारायण का हक मान्य किया जाय । यह थोई एकपुश्त का दान नहीं कि एक बार देकर पिएड छुड़ा लिया जाय । बेते हम सत्त खाते रहते हैं, पैते ही हम सत्त देते भी रहन वाहिए । हमने हिस्से की माँग की है, तो छुटे वे हिस्से की नहीं, नवहने मार्च के दिख्त भी मांग की है। वाहिए से मार्च की हम के पहिर स्वान पत्ती, नविक स के वाहर खड़े रहनर भीख माँगनेवाल की माँग नहीं, यह के अन्दर बैटनेवाले की माँग ही । हसलिए हमें काफी वहां हिस्सा सत्तत देते रहना है ।

प्रका : भूमिशीनों को मुफ्त में जमीन देने के बबाय उनते कुछ थोड़ा-सा लेकर थे जाय, तो उनमें अदा और बिम्मेशारी का मान होगा ।

# भूमिहीनों पर पुत्रवत् प्रेम करो

उत्तर : इस विचार में कुछ सार है। किन्तु सोचने की बात है कि इस प्रयमी होर से किसी गरीय को देनेवाड़े नहीं। गाँव को द्याम सभा में भूमिहीनों को राग से समित हो जायागी। इस्तियर किसे समीन मिलोगी, यह प्रयनी जिम्मेवारी महत्वस करेगा। वृद्धी बात यह कि प्रयार यह अपनी समीन पहती ररोगा। तो यह उसके हाथ से चली सामगी। दिवा इसके हमारा कुल नाम विश्वास हो प्रेम पर सत्वता है। किन भूमिहीनों को सभीन मिलेगी, वे ह्यांगे चलकर कुछ सम्पत्तिन्दान देने के लिए राखी हो खायेंगे। उससे स्मारा के तीर पर देने के मध्य स्वाद में यह सम्पत्तिन्दान देगा, तो स्थादा खान्छा है। इसकी प्रवन्धी निशाल मभ्य-गरेश (यम्प्रों) में मिली। वहाँ के लोगों ने दाता होरे हमारा दुस्ता है। हमार्च कीर उनसे समार हमारा है। हमार्च भी वता है कि सादाता होंगों को स्वाद स्वाद की समा के लिए हमार्च में 1 वद उनके समाने यह बात रही गयी कि उन्हें भी गाँव के लिए इस्त देना नादिए, तो उन्होंने प्रेम से सम्बाद रहा है।

श्राराता, दोनों काम के लिए निकल पड़े श्रीर उन्होंने एक दिन में १५ इनार एकड़ नमीन का केंटवारा किया। इस तरह भूमिझैनों का परिचय हम छोड़ें में नहीं। वे हमारे परिवार में दाखिल हो बाने पर हम उनकी मानिक उन्नति की बात वोचेंगे। श्राप श्रापनी वायदाद का इक श्रपने बेटे को देते श्रीर श्राशा करते हैं कि वह उसका श्रन्छ। उपयोग करेता। इसीडिए आप उत्ते सालीम देते श्रीर उस पर अदा एतते हैं। वह उसका श्रन्छ। उपयोग मी कर सकता है श्रीर इस भी। इसी तरह श्राप भूमिझैनों पर पुत्रवत् ग्रेम कर उन्हें नमीन हैंगे, तो उन्हें उतका श्रन्छ। उपयोग करेते की ग्रेरसा मिलेगी।

प्रकतः झापका सरकार पर वजन है, तो वजन डाटकर जमीन के बारे में कानून क्यों नहीं बनवाते ! नाहक क्यों पैरल चमते हैं !

### कानन क्यों नहीं ?

डकर : १. हमने पहले ही कहा था कि हमें बन-शक्ति पैदा करनी है । सरकार के ब्रिये काम होने पर बन-शक्ति पैदा नहीं हो सकती।

२. कानून से कमीन छीनकर बाँटी बाय, तो बमीनवाले दुःखी होंगे, उनमें और भूमिहीनों में ह्रेप वैदा होगा, कचहरी मे मुक्टमें चलेंगे। लेकिन प्रेम से कमीन वैदेगी, तो कमाब मे प्रेम और स्ट्रियोग देत होगा। हम तो कमीन के साताईं से भूमिहीनों के लिए बैलकोड़ी, बीच आपित अन्य साथम में माँगते होते से देते भी हैं। क्या सरकार कानून से बागीन छीनने पर बेल भी माँग सकेगी र उठने सरकार को कमीनवाली का मुख्यान ही देना एवेगा।

३. क्षानूत वे बमीत छीती जाय, तो क्या कमी खरकार को ऋच्छी जमीत मिल सकती है र लोग अपनी रही-से-रही बमीत ही सरकार को ट्रेंगे । मून्यन में मी कुछ खराब बमीत मिलती है, पर कुछ, अच्छी भी मिलती है और प्रेम से मिलती है। सरकार को तो खालिस लगाव ही बमीत मिलेगी।

४. कानून बनने की बात सुनकर लोग पहले ही आपस-आपस में कानून बाँट देते हैं, जिससे सरकार के हाथ कुछ न आय। इसीको मैं कानून का नाटक कहता हूँ।

- 'वीलिंग' हमेशा छोटा ही बनता है। सरकार ३० एकड़ का तीलिंग बनाने की बात कोचती है। किन्तु हम तो दो-चार एकड़वाले से भी दान माँगते हैं।
- ६. मान लीजिये, द्यामी सरकार कानूत बनाये, तो उसके परिणामस्वरूर गाँव-गाँव में देव द्योर द्यसंतोष पैदा होगा ! फिर महायुद्ध शुरू होने पर चीजों के दाम बहुने से द्योर भी द्यसन्तोष बहुंगा । उस हालत में क्या द्यापकी सरकार टिक पायेगी !
- ७, बोचने की बात है कि बो काम बन-याकि वे होता है, यह सरकारी याकि वे कैसे हो सकेगा है जॉ बच्चे को जाता है। किस दूचरा कोई को तमाचा मारे, तो क्या वह बोचेगा है वेरे ही भू-दान वे जी काम बन वक्ता है, यह सरकार वे नहीं बन चक्ता। एक प्रेम की प्रतिया है, तो इच्चे की मिला है। प्रदूरत वे नहीं बन चक्ता। एक प्रेम की प्रतिया है, तो इच्चे छोनते की प्रतिया। आपने यक में वी की आहुति दी। पर क्या ची के डिक्वे में आग लगने वे पी जला, तो वह सक होगा है अपर मोई शहचर्य झा मत तो, तो उसमें कितना तेव आयेगा। पर क्या चेल में बीस साल रहनेवाले चीर को शहचर्य का लाभ होगा है प्रेम वे होनेवाले काम की बगायी अपर छोनते के साम वे करते हैं, इसीका हमें आरच्ये होता है। भू-दान में विफ जानेग हो महीं मिलती, प्रेम भी बद्दात है। अब ता मारान भी हो दे हैं क्या सरकार वे आपता, हो बकेगा है लोका की प्रता अन्तवाली चील और सरकार वे सामदान हो बकेगा है लोकावालि पैदा होकर पननेवाली चील और सरकार वे लादी आनेवाली चील में मितना अन्तर है, बस सोचिय।
- द. सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझते हैं कि बावा का सरकार पर यजन है। किन्तु वह बजन इसीलिए है कि बावा उसे ब्यादा उपयोग में नहीं लाता। श्रमार वह ब्यादा बजन डालने की फोलिस करे, तो सबन न पहेंगा। अपर पंत्रपाली में श्रादार करेंगे, उसे दिलायेंगे। किंतु श्रमार वह श्रापके लड़ के में ही संन्यात देने लगे, तो क्या श्राप उसे पर्वेद क्रूरों ! इसलए बाला का सरकार पर को पबन है, वह उस कोटि वा नहीं कि वहाँ के सभी लोगों वा परि यतेंन हो। स्त्रसम्य के बाद बिन्होंने समीनों बरोर लीं, उन्होंके हाथ श्राम

सरकार है। क्या ऐसी सरकार यह काम कर सकेगी । वह जिस शाला पर बैठी है, उसीको काट नहीं सकती।

१. कानून हमेशा लोकमत के पीछे पीछे चलता है। को चील प्रजा को मंजूर नहीं, यह कानून के बरिये लादी नहीं जा सकती। लोकमत तैयार होने से पहले या ग्रन्थ लोकमत के झाधार पर कानून बनाया जाय, तो उसका ग्रमल करना फरिन हो जाता है। १४ साल की उम्र के नीचे शादी न होनी चाहिए, ऐसा कानून है। लेकिन ग्राज भी १४ साल के नीचे हजारी सादियाँ हो रही हैं। छुआछूँव मानना कानून में मुनाह है, फिर भी काशी-विश्वनाय के मंदिर में हरिजनों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। गाँव गाँव में हरिजनों की हालत लगा ही है।

१०. भूदान 'धर्म-चक्र-प्रवर्तन' का कार्य है। इसमें गॉब-गॉब, घर-घर जाकर हर मतुष्य के पास प्रेम से विचार पहुँचाने का कार्य चल रहा है। इन दिनों आन्दोलन चलानेवाले देश के दर्भाच बहै-बढ़े घररों में घूस लेते हैं। लेकिन गॉब-गॉब कीन पहुँचता है! सर्वोद्य-विचार के प्रचार का व्यापक हार्य भूदान के जारिये चल रहा है। इनके वाप-वाप जावी, आसोचोग, नची तालीम का भी काम चल रहा है। ये सब वातें काबून से नहीं हो एकती।

पहीबीरम्पटी १३-१२-<sup>१</sup>५६ सब इम उद्दीता के कोरापुट जिले में घूमते थे, तो वहाँ सेकड़ों प्रामदान मिल रहे थे। उस बच्क तमिलनाड के बुड़ाता ने कहा था कि "वाबा की बहाँ कुछ स्त्रीन मिल जावगी, पर प्राम-दान होने का समय कम दै; क्योंकि यहाँ की कमीन बहुत महँगी है और लोग उसकी आविक मी बहुत रखते हैं। यहाँ के लोग केवल अद्धा से क्या नहीं करते, बल्कि सीच-विचारकर काम करते हैं।"

मैं प्रामदान खूर होगा। वहाँ भी हवा हिन्दुस्तान के दूधरे उप प्रान्तों है प्रामदान के लिए ज्यादा अनुकृत है।" उत उपम हम तमिसनाड मैं घूमते न थे, उड़ीशा में ही बैठे-बैठे हमने वह पत्र लिखा।

तमिलनाड भी ह्या आमदान के लिए ज्यादा अनुकूल क्यों है, इसके दुः हुए फारण हैं: १. यहाँ के होटे-हुन्दे गाँव भी किसी मन्दिर के हदेशिद लाहे हैं। गाँव में वास-मूल भी छोटी-हुन्देरी भोजविष्यों होंगी, लेकिन भी चौजीव एक वहां मन्दिर एकर परिणा। यहाँ के हुन्दे गाँवी में भी हतने यहें मन्दिर होते हैं। कितने उत्तर हिन्दुस्तान के बहे यहाँ में भी न होंगे। याने यहाँ के गाँव मानो भगवान की समर्थित ही हैं। गाँव भी खारी खानेन प्रोर सम्पत्ति का स्वामी भगवान और सम्पत्ति की स्वामी भगवान और प्राप्ति का स्वामी भगवान और गाँव में रहनेवाली समी लोग उसके सेवर, ऐसी भावना

इसके पीछे हैं। २. तमिल भाषा में प्राचीनशल से लेकर खाब तक, 'कुरल' से लेकर 'भारतीयार' तक जितना खच्छा साहित्य निकला, उस कुल साहित्य में समीन भी

'भारतीयार' तक विजना श्रन्द्वा खाहित्य निकला, उस कुल साहित्य में घमाने फी मालकित्रत मानी नहीं गयी है। बमीन पर मनुष्य की मालकित्यत नहीं, छपी है । सब मिलकर काम करें, बॉंटकर खायें, इस विचार के पचासी यचन तमिल-साहित्य में मिलेंगे ।

2. भारत देश की संस्कृति शुद्ध स्वरूप में तमिलनाड में दिलाई देती है। उस पर उत्तर से बाइरी इमले हुए। परिकाम यह हुआ कि यह संस्कृति वहाँ से इटते-इटते नीचे दिलाए में आकर रियर हो गयी। इसीलिए भारतीय संस्कृति का शुद्ध विचार तमिलनाड में मिलता है। संगीत की ही मिसाल लीजिये। उत्तर भारत के संगीत में दूसरे संगीत का मिश्रण है, उसके कारण कुछ लगा की नहीं आयी, गुण ही आया है। किन्तु में इतना ही कहना चाहता हूँ कि दिल्ला में सेता में की सारगी दीलती है, यह भी भारतीय संस्कृति का गुण है।...इसीलिए मेंने डेढ़ साल पहले लिला था कि यहाँ आमदान करूर मिलयें। अब यहाँ उतीका अनुभय भी आ रहा है।

यतवकुंडु ( मदुरा )

४-१२-'५६

प्रमाक्रमण

: २३ :

श्रमी झापने माणिक्यवाचकम् का भिक्तम्य मकन सुना । उडमे भगवान् की मीति का वर्णन विमा गया है । स्वयं अपवान् भक्तों की लोज करता श्रीर उन पर कुपा फरता है, बेठे माँ वरूचे के लिए फरती है । वरूचा कहीं दुनिया में मटक रहा हो, श्रपने देशने में ही मस्त हो, तो माँ उठकी तलाय में स्वयं बातों है श्रीर कहती है कि 'श्रपो, कितनी देर तक खेलता रहा। द्वांभे पूल नहीं सगी ! खाने का उपन हो गया, चल, पर चला !' वह स्वयं चाकर उठे दूँद्वी, उठकी भूख उठे बताती श्रीर फिर घर श्राकर उठे लिलाती है। यही मीति का लख्य है। वरूचे को भूख लगी होगी, तो वह श्रामेगा श्रीर माँगेगा तो में हूँगी, ऐसा विचार वह नहीं करती, स्वयं दूँद्वने बाती है। चहाँ प्रेम होता है, वहाँ हमी प्रकार की बाते होती हैं। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में इस प्रकार ची मीति पर हो बात ।

### देश में प्रेम की कमी

पहले भगवान ने जिन्हें ज्ञान दिया है, वे स्वयं ही श्रज्ञानी लोगों की तलाश में पूमते थे। स्वयं गाँव-गाँव बाते थे। वे तो ज्ञान के समुद्र थे; श्रागर श्रपनी लगह के वात तो भी उन्हें शोभा देता। वे कह सकते थे कि "एक स्थान में बेटा हूं। वो श्राना श्रीर ज्ञान पाना चाहे, आकर पूछ सकता है, हम वर्ष बेटा हैं। वो श्राना श्रीर ज्ञान सहीं करते थे। वे शार आरत में गाँव-गाँव सुमते श्रीर लोगों के बुला-बुलाकर भगवान की मक्ति श्रीर ज्ञान की बातें सम्भावें थे। श्रावकल तो ज्ञानी लोग कॉलेक श्रीर जुनिवर्षियों में होते हैं। वे स्वयं कभी बनता के पास नहीं जाते। लोग उनके पास बातें, इंछ पीस दें, तभी वे ज्ञान देते हैं। ऐसा क्यों है क्या उनहें ज्ञान नहीं है। मही है। एस प्रेम मही है। प्रमा होता, तो वे स्वयं लोगों के पास पहुँचले श्रीर ज्ञान देते। गाय चरने कि तर बाल में जाती है। श्राम होने पर बड़कों के विकान ये वहतें हैं। हिंदु तिन वहीं है। हिंदु तिन में श्राम भी ज्ञान नहीं, एस ग्रामी वहाँ बतता में उत्कट प्रेम मकट नहीं हुआ भी ज्ञान नहीं, ऐसी बात नहीं, पर ग्रामी वहाँ बतता में उत्कट प्रेम मकट नहीं हुआ है।

# संपत्तिवान् खुद होकर गरीवों को दान दें

वेंसे ही जिनके पास संपत्ति है, उन्हें स्वयं गरीवों की तलाय में बात' चाहिए। जिन लोगों को मदद की बस्तत हो, उन्हें हूँ इकर यह दी बाय। मगवान ने इतनी संपत्ति हमें दी है, तो उतका उपयोग गरीवों को सेवा में फरना चाहिए। ब्राज देश में बहुत से संपत्ति बात हैं। दूसरे देशों जिउने भतो न हो, फर भी हैं। लोग उनके पास बाकर माँगने में ही इरते हैं कि देंगे या नहीं। फिर उस संपत्ति का क्यां उपयोग में गरीव लोग आये, माँगे ब्रीर फिर इम हैं, तो भी मेंम भी कभी होगी। ब्राज स्वयं ही गरीव की लोग माहिए। इस संपत्ति का करा-पहों हैं, इसे दूँहना ब्रीर उनके दुःस दूर करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करता चाहिए। इस तरह इस संपत्ति का उपयोग करता चाहिए। इस तरह इस संपत्ति का उपयोग करता चाहिए। इस तरह इस संपत्ति का उपयोग करता चाहिए।

श्रभी थन् '४०-'४२ में एक महायुद्ध हुआ। बर्मनी के लोग दुनिया जीतने के लिए निकल पड़े ये, आखिर वे लड़ते-लड़ते हार गये। उनके पाँच पचाछ लाख लोग मारे गये। वे बड़े शूर और शक्तिशाली थे। युद्ध के लिए श्रीर दुनिया जीतने के लिए करोड़ों रुपये का रोज का खर्च धरते थे। श्रगर दुनिया की वेता में इतने सारे रुपये का खर्च किये होते, तो उन्हें मरान व पहला प्रतिया की जीत भी लीते। श्रगर इंपितमानों को यह बात सुकेती कि श्रपनी छंपित का उत्तम अपनी के तो श्रार इंपितमानों को यह बात सुकेती कि श्रपनी छंपित का उत्तम उपयोग करने के लिए ही गरी की हा बीचन है, तो बाबा की धूमना न पड़ेगा। वे ही गाँव-गाँव आयेंगे, गरी की को हाँ हुँगे श्रीर उनकी मदद करेंगे।

### विद्या, संपत्ति और शक्ति के साथ प्रेम भी जरूरी

किया मनुष्य को मगवान् ने शरीर से मजबूत बनाया है, तो वह अपने बज से दूधरे को पीड़ा भी दे चकता और कमबोरों का बचाव भी पर चकता है। अगर वह अपने बज का उपयोग तूबरे को पीड़ा देने में करे, तो लोग उसे शाप देंगे और यह अगर लोगों के बचान में करे, तो लोग निरंतर उसका समस्य करेंगे। भगवान् की करनी है कि उसने दुनिया में तरक-तरह के लोग पैदा किये हैं। ओई संपत्तिवान् होता है, तो कोई दिन्दी। कोई सांतिशाओं होता है, तो सोई कमबोर। कोई आपने जान, संपत्ति को का उपयोग स्वयं अज्ञानी, सारीय और कमबोर के अपने जान, संपत्ति की स्वर्थ में करना चारिए। यह होगा तारीय और कमबोर के पास वाकर उनकी मदद में करना चारिए। यह होगा तो विद्या, संपत्ति और शांक के साथ भेम भी होगा।

#### हृदय पर से पत्थर हटे

दुनिया में श्रागर ईरवर की धवसे वही कोई देन है, तो वह मेम है। जिसके हदय में प्रेम प्रस्ट हो, निरचय हो समफना चाहिए कि भगवान का उस पर वरदहल है। हम ऐसे ही प्रेमियों को हूंदूने के लिए यूम रहे हैं। इस समफनो है कि गौर-गाँव में ऐसे मेमी हैं, बल्कि हमाय तो निरचास है कि हरएक के हदय में मेम है, पर प्रम के उस महते पर परुषर वाले हए हैं। ऐसा एक भी शुक्स नहीं, निषके ह्रस्य में प्रेम न हो । मगवान् ने शुक्ति ही ऐसी की है कि बच्चों को माता के उदर में कन्म दिया, इस्तिए बच्चन से ही हरएक को प्रेम का अनुस्य अग्राता है, प्रेम की जालीम मिलती है। प्रेम की कभी नहीं, पर लोभ-मोह के पत्यों ने उसे टॅक दिया है। हम कोशिया करते हैं कि उन पत्यों को बहुँ से हटा है। पर हम यह कैसे कर सक्की है इसीलिय ईश्वर से प्रार्थना करें कि मागवन् ! तुने सो प्रेम दिया है, उसे प्रकट होने है, उन पत्थों को यहाँ से हटा है।

### जमीन सबकी, सिर्फ काश्त करनेवालों की नहीं

गॉव-गॉव में बमीन पही है। हर गॉव में पानी है। हर लगह ह्या है। ह्या-पूनी उससे लिए चाहिए। अगवान् ने उसी के लिए इन्हें बनावा है। बेरे वाहे जो हवा और पानी ले उसता है, बेरे ही बमीन भी उससे मिलानी चाहिए। 50-90 वाल पहले तो वारे हिंदुरवान में ऐसा ही था। गॉव सी कुल बमीन गॉव में रोती थी। कुछ लोग सेती करते, कुछ बढ़ेंह, कुमरा, पमार मा प्रहार का काम करते थे। हर्स अपने समा के बरले पेवा न मिलान था। वे हर घर में समा करते थे। हिसान के सुलाने पर बढ़हें उसके पर पर साक्ष प्रमा कर देता। किछी घर से किछी साल ज्यादा साम मिलता, तो वह ज्यादा करता और कम मिलता, तो कम। नहीं सुलाता, तो नहीं भी बाता। इसके लिए उसे पेवा तहीं मिछता था, लेकिन गॉव की कुल प्रस्ता मिलता, तो ज्यादा स्तल आहे ना हिसान कम एकल हाम पर हिस्सा विसता, तो ज्यादा स्तल आहे ना वह साह साम तहीं सुला कुल प्रस्ता मिलता, तो ज्यादा स्तल आहे ना वह साह मा साम तहीं मा साम साम साम साम करता हो करता हो हमी माना बात।

द्रवश शर्म यही हुआ कि जमीन सबसे है। बंद लोग सहत करते हैं, द्रविलय कर्दी में नहीं। ज्यावस्त्र समीन मालियों वी मानी जाती है, तो क्यां निस्ट सबसे पियद करते हैं कि जो बादत करेंने, कर्दों ही समीन है। पर समीन गरनी है, यर बात श्रमी बहुतों के प्यान में नहीं खायी। समीन क्यां कराइनारों में है, यर करना मता है। सहुनियद के लिया बुझ लोग समीन की क्यांत करेंने हैं, तो दूधरे लोग दूधरे काम । पर कुछ टोग कारतकारी में नहीं हैं, इसलिए जारीन उनकी नहीं है, सो नहीं । बाबा के विचार और कूँ बीचारी या साम्यवादी विचार में यही छन्तर, मेंद है । मान लीजिये कि इस गाँव में बयादा अमीन है और लोग कम हैं, नजदीक के गाँव में लोग च्यादा हैं और जमीन कम, तो वहाँ के लोगों को यहाँ को आमीन देनी होगो । क्योंक जमीन सबकी है, केवल मालिक की या कारत करनेवालों की नहीं है। अगर लोग यह विचार समजनेंंगे और कुल लामीन गाँव की मानेंगे, तो समाख का नैतिक स्तर ऊँचा उठेगा और हिंदस्तान की सोपिक कन्नति का मार्य खुल लायगा ।

### प्रेम का प्याला भरा नहीं

जब शुद्ध तपस्या होती है, तब मनुष्य का हृदय-परिवर्तन होता है । सिहें पाँच साल से तपस्या चल रही है। हबारों कार्यकर्ती उसमें लगे हैं। उसीका यह परिवाम है कि लोग विचार सममने के लिए राजी हैं। उनके पास पहुँचने के लिए मी भ्रेम चाहिए। गाँव-गाँव जाकर चूमना, लोगों के पास पहुँचना, उन्हें समकाना, तक्लीफ उद्याना, यह एव प्रेम के किना नहीं बनता। हम दहते हैं कि मामदान खीर भूनान से ऐसी बुनियाद तैयार होगी, जिसे कोई भी सरकार तीवार नहीं कर सकती।

दर र्तोव में आमरान होना चाहिय। इम कभी निरास हो नहीं होते। को निरास होते हैं, उन्हें इम नास्तिक कहते हैं। 'ध्यास्तिक' की यहां ब्याच्या है कि को छंदर की ब्योति पर विश्वास रने हैं। इम पूरी अद्धा छौर पूरे विश्वास से श्यापके पास ग्रामे हैं। इम ध्यापके बाव में भूमिशीन न रहने हेंने। श्रास कुछ बगड़, चार्डों जाग्रति हुई है, भूमिशीन कहते हैं कि "इम जमीन लेकर होड़ेंगे।" हमें यह श्रन्छा लगता है। बन्चा कहता हो है कि "माँ, मुक्ते भूख लती है, में करूर खाऊंगा।" अच्छा है कि भूमिशीनों में भूख की भावना जो वेदा हुई।

हिंदु अधिक अच्छा होगा, श्रमार बमीनवाली खुद कहें कि दम भूमिहीमी की जमीन देकर रहेंगे। हम चाहते हैं कि जमीनवाली, जंपविवानों श्रीर शिहितों ही सरफ से ही प्रेम का हमला हो जाय। हमारे देश में यह बात जारा क्या हम है। प्रेमी लोग भी प्रेम का ज्ञाक्रमण करने की चिंच नहीं रखते। आखिर प्रेम चुप क्यों बैठे र वह चुप बैठता है, तो कहना पढ़ेगा कि पूरा भरा नहीं है। किसी प्याले में ख्राप पानी डालें, बह बन तक पूरा न भरेगा, तब तक बहेगा नहीं। ज्ञार वह पूरा भर बाय, खंदर न तमा सके, तो बहना शुरू हो बायगा। इसी तरह प्रेम इसीलिए ख्राक्रमण नहीं करता कि उसका प्याला अभी पूरा नहीं मरा है।

बाबा ने तय किया है कि एक-एक के हृदय में भर-भरकर भेम डालें। वह भर जायगा, तो बहुना गुरू हो ही जायगा। तूचरे की मिलाल क्यों, बाबा अपनी ही मिलाल क्यों, बाबा अपनी ही मिलाल क्यों हो। वह खाढ़े पाँच लाल से उन प्रमुद्ध हो। उसे ४० लाल एकड़ जमीन मिली है। बाबा के पेट के लिए तो एक-हो एकड़ फाफी है। बाबा का ग्रारीर कमजोर है, बोच-बीच में उसे बीमारी झाती रही है। किर भी यह पूम रहा है; क्योंकि अंदर से भेम की भेरणा हो रही है। किर भी यह पूम रहा है; क्योंकि अंदर से भेम की भेरणा हो रही है, बद्ध उसे बैठने नहीं देती। इसके परिचामसक्त यह लोगों के हृदय को छूता है। एक परिचामी लेखक से याबा पर एक देख लिखा। और तो खैर, को मर्णन किया से किया, लेकिन उसे आपक्ष पह लगा कि "बाबा में लालों एकड़ कमीन मिलों, पर बाबा ने अपने लिए कुछ नहीं रखा।" बाब को लालों एकड़ कमीन मिलों, पर बाबा ने अपने लिए कुछ नहीं रखा।" वाब को लालों एकड़ कमीन में चाहिए । वह तो भू-थ एकड़ हासिल कर पैठ जाता और एकड़ क्रांत करत पैद अता प्रतीर कर हासिल कर पैठ जाता और समझ होता करत पैठ जाता और समझ होता करता है। यह वो 'क्रेनेशिकम' (पासतपन ) है, में सा मान है, यह बैठने नहीं देता, वही प्राम दहा है।

# प्रेम की प्रेरणा

परती ही हमारे एक प्रेमी मित्र से बातें हुई । बीच में हम बीमार पड़े थे, हसलिय उन्होंने दयालु होकर कहा : "यहले बाबा के बाँव मत्रवृत दोलते थे, अर कमजोर दील रहे हैं।" बाबा के बाँव में अन्दर मरे गोश्त का खोर नहीं, प्रेम की प्रेरणा का बोर है। उठका तो विश्वात है कि बन का उठके बाँव चलेंगे, तब तक वजता दी रहेगा किकन बाबा मुम्मा और काल बोग बीठे दरीने, तो क्या ज्यादा मला होगा है कमी नहीं। आप उठ राड़े होंगे, बाबा का काम अपने हाय में लेंगे, तभी कावना मला होगा। अभी तक तो कोगों को बहाना या कि "भूरान-एमिति है, वही काम करेगी।" लेकिन वह कितने गाँवों में जायगी। जमीन तो गाँव-गाँव में पड़ी है। हमने पहली जनवरी से मू-दान-एमिति एततम कर दी। प्रथ तो ज्ञाप ही उठ खड़े होइये और काम कीजिये। किन्तु हरएक की अपना-अपना हिस्सा देना होगा।

# भूमि-विचरण के बाद प्राम-पंचायत

यह काम हमने विना शोचे हाय में नहीं लिया है। पहले बाबा लादी, मामोयोग, गो-चेवा, नयी तालीम, हरिवन-चेवा, कन्याश्रों का शिक्या झादि सब
काम २० साल तक कर जुका है। झाप पृष्ठींगे कि वह सब छोड़फर बावा
मू-दान के दिए नयों निकला ै मिसाल के सहारे हरवब खवाब मुनिये। एक
किसान था। उठके खेठ में पानी की स्पवस्था न थी। बीच में दो साल बारिश
नहीं हुई, तो उठने कुन्नाँ लोदना हुरू किया। लोग उठने पृष्ठाने लगे:
"इर्दे, कितान होकर कुन्नाँ लोदना हुरू किया। लोग उठने पृष्ठाने लगे:
"इर्दे, कितान होकर कुन्नाँ लोदना है। तुने लेती करना छोड़ दिया।" कियान हुँ,
हशिलाए खेती छोड़कर कुन्नाँ लोद रहा हूँ। कुन्नाँ बनाने के बाद फिर देरो
मेरी खेती।" बाबा ने भी खादी, प्रामोचोग आदि का क्यम च्याभर बाजू में
रख दिया, क्योंकि बह कुन्नाँ लोद रहा है। श्राव नाने के लोग जामदान हैंगे,
फिर बाबा उनने यह न कहेंगा कि हाइरार काम खतम हो गया। चिक्त यही
कहेंगा कि द्वास्ता अपनी खाद की पंचायत, गाँव की दूसन, गाँव के कारहे गाँव में
ही नियदाने की व्यवस्था आदि करना होगा।

श्रात्र तो सरकार की तरफ से कोशिश होती है कि गाँव-गाँव में पंचायत हो। उन लोगों ने पंचायत के बारे में हमारी राय पूछी, तो हमने कहा कि बात तो श्रन्छों है, पर पहले क्या करना काहिए, यह आप नहीं छोजते। पहले पंचायत वनाना गरूत चात है। पहले गाँव-गाँव में माने का बेंटबारा नहीं होता, गाँव की सम-विपम संपत्ति के लिए कुछ नहीं किया खाता छीर एक्टम ग्राम-पंचायत कमीनवालों, संपत्तिवालों के हाथ में रहती है। बितके हाथ में खमीन, संपत्ति छीर विचा यी तथा बितका कामीन

श्रीर सरकार पर वबन था, उन्हींके हाथ में प्राप्त-पंचायत की भी छत्ता श्रा गयी। इछने गाँव को छटने का पूरा-पूरा हत्तवाम हो गया। इछलिए पहले भूमि का वेंटवारा होना चाहिए, उसके बाह सककी शव से प्राप्त-पंचायत बने। ऐसी ग्राप्त-पंचायत 'सेक्सें की पंचायत' होगी।

#### भाज की सतानेवाली पंचायत

एक शरुष ने चावल पकाना शुरू किया। पहले चृत्हा मुलगाया, उस पर मरतन रखा, मरतन में पानी डाला और फिर उसमें चावल डाला, तो भाव तैयार हो गया । इसरे शुरुस ने देला कि भात बनाने के लिए जल्हा, बरतन, चायल थ्रीर पानी, इन चार की जो की जरूरत होती है। उसने पहले चुल्हा सुलगाया, उसमें चावल डाला. फिर पानी डाला और शाबिर में उस पर बरतन रखा। तो नया भात तैयार होगा ै वे ही चार चीजें हैं। पर कम बदल बाने से भात न बन सका । इसलिए परले शामदान श्रीर पीछे शाम-पंचायत होनी चाहिए। तभी यह प्राम-वंचायत कल्यालकारी और यरदान होगी। ग्राज की विषम स्थिति में प्राम-पंचायत बनाने का ऋर्थ होगा, लोगों के हाथ में दूसरी पर सता चलाने का ग्राधिकार देना । ग्राप्त के शासक कहते हैं कि "हर गाँव में सल्द-है-इल्ट प्राम-पंचायत बननी चाहिए, क्योंकि हमें खता बॉटनी है। वारी बता दिल्ली में रहे, यह अच्छा नहीं।" यह ठीक बात है, किंतु खाब की हालत में छत्ता बाँटने का श्रर्थ यही होता है कि पू॰ शेरी में ते, जो मद्रात में रहते हैं, एक-एक घेर एक एक गाँव पर होड़ा जाय। उन्हें एक जगह न रहना चाहिए, वेंट जाना चादिए । इसिलाए हर गाँव में सता बाँट दी बाय, तो हर गाँव की सताने की योगना धन कावशी । वचावत सत्ता चलानेवाली संस्था नहीं, सेवा करनेवाली **एंस्पा होनी चाहिए । इसलिए पहले मामदान श्रोर** पीछे माम-पंचायत बननी चादिए । यह सब श्राप करेंगे, तभी श्रेम की कत व्यान में श्रापेगी। इसिंग्य हम भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि वह यह सब करने की आपनो प्रेरणा श्रीर सर्वृद्धि दे ।

बरतुपट्टी ( महुसद्दे ) प-12-'पद

# हर परिवार कार्यकर्ता का दान दें

चाहे पाँच कार हे भू-दान का काम देश के बिले-बिले में चल रहा है। उसके लिए उपरेचेश-उंच ने एक-एक बिला-मू-दान-इमिति यनायां थी। उनके लिए इन्छु रेठे की मदद भी ली चाती थी, तो इन्छु लोग प्रपता प्रश्च अपने स्थान हे ही कर लेते थे। अब खांदोलन इतना फैल बाने के बाद सर्व-वेशा-अंच ने निर्णेष किया है कि एक बनवरी हे मांत-प्रांत की और बिले-बिले की सभी भू-दान-इमितियाँ खता भी चार्य।

## जनकान्ति-कार्यं बनाने के छिए ही संस्था-मुक्ति

चहुतों को यह प्रस्ताय मुक्कर काश्चर्य हुआ, क्योंकि आवक्त शिचार का को प्रयाह चल रहा है, यह उसने विलक्कल उन्हों बात है। कांग्रेस, समानवादी, प्राम्यवादी, प्राम्यवादी आदि सभी कोशिश करते हैं कि हमारा संगठन हर किरके, हर किन्ने और हर प्रांत में मजबूत बने। पर सून्यन में तो विलक्कल उन्हों बात हो गयी। हर प्रांत और किन्ने में संक्वित-संघ की आरे से एक-एक उन्हों का तहा गयी। हर प्रांत कीने में संक्वित-संघ की आरे से एक-एक उन्हों की किन्ने में प्रांत में मानायों गयी थी। वह सम तोच दिया गया। अवस्य ही आव के सातावरण में यह एक आर्श्यनेकारक घटना प्रयो किन्नु सर्व सेवा-संघ ने यह निर्णय इसीकिए किया कि यह चाहता है कि यह आंश्वेत की हम अंश्वेत की कि स्था पर सातावरण में प्रांत की कई राजनैतिक सर्ध्याएं यगि बहुत बड़ी हैं, फिर भी वे 'पार्टी' हैं, उनमें कुल जनता का सात्वर्य नहीं होता। बहुत बड़ी एट्टी में लोगों का बहुत वड़ा हिस्स आरों है, फिर भी कुला कनता नहीं आती। धर्म-चेवा-संघ वाहता है कि प्रदान-यर-अग्वेता कुल कनता नहीं आती। धर्म-चेवा-संघ प्रांत्र है कि प्रदान प्रतान स्वान्य सम्में। इसका यह अर्थ नहीं कि क्या धर्म-चेवा संघ ने अपनी कोई जिम्मेवारी समस्ते। इसका यह अर्थ नहीं कि क्या धर्म-चेवा संघ ने अपनी कोई जिम्मेवारी

ही नहीं मानी ! जैते कुछ हिन्दुस्तान थी निम्मेनायी है, हर परिवार थी निम्मेनायी है, वेरे ही सर्व-तैया-संघ की मी है। श्रान्दोलन को गति देने के लिए हमने कार्रम में कुछ चोड़ा-का संगठन कर लिया था। किंतु देशकापी, अहिंसातक, लोक-कानित का कार्य संस्थाओं के दाँचे में बद रक्कर नहीं हो सकता। उनके लिए उसकी मुक्त-कार्य बहनी चहिए। श्रागर वह बंधनों में रहेगा, तो बहुत हुआ तो बहुत लावा बन चारपा, सहुद नहीं।

### सर्व-सेवा-संघ के परिवार की ओर से दान

सर्व-सेवा-संघ भी दसरों के समान श्रपनी जिम्मेवारी समकता है । वह एक बहा परिवार है। कोई परिवार पाँच व्यक्तियों का होता है, कोई दस का तो कोई पचार वा ! सर्व-तेवा-संघ की तरफ से जो सम्मेलन होते हैं, उनमें १-४ इनार प्रतिनिधि आते हैं और बाबी प्रेक्तक के तौर पर आते हैं। वे ३-४ इसार लोग सर्व-सेवा-संघ के परिवार के खोग है। यह परिवार भन्दान के लिए श्रापनी तरफ से हर जिले के लिए एक एक मनुष्य देगा। यह कोई शासन नहीं चलायेगा । उसके हाथ में कोई समिति न रहेगी, यह एक 'सेवक' होता । इस तरह हर परिवार अपने-अपने परिवार की तरफ से प्रकारक मन्या है। किसी परिवार में पाँच माई हैं, चार भाई सारा कारोबार अच्छी तरह देल सबते हैं. तो वे पाँचवें की इस काम के लिए छोड़ सबते हैं। जो शब्दा, परिपन्य विचारवाला हो, वही परिवार की तरफ से इस काम के लिए दिया जाय । इस तरह देश में परिवार की तरफ से एक एक मन्त्य मिलेगा, ती दिइस्तान में ५० खाल कार्यकर्ता खड़े हो बायते। हमारे धर्म में तो ऐसी रचना थी कि ४०-४५ साल की उम्र के बाद पति-पत्नी को भाई-बहन के छमान रहना और घर का बारोबार लड़कों पर शोंपहर, समाब-सेश में लग जाना चादिए । इसीको 'बानप्रस्थाधम' बहुते हैं । इसका गतलब यह नहीं कि मंगल में आये, बल्क यही है कि समाझ-सेना करें, सुद्रश्व-सेना सी मारी ने लोग बरते ही हैं । इस तरह हर परिवार से नहीं, तो कम-से-पम हर गाँव से एक मन्प्य मिले. हो भी थ सारा कार्यकर्ता हो कार्यो ।

## हर परिवार कार्यकर्ता दें

यह तो छोटे परिवारों की बात हुई। कुछ बड़े परिवार भी होते हैं, जै8 स्कुल। मान लीजिये कि किसी स्कुल मे १६ शिक्तक हैं, तो उनका एक परिवार हो गया । वे भू-दान-विचार को पर्धद करते हैं, उसका अध्ययन करते है, तो १६ शिदाक मिलकर अपने में से किसी एक की, जी भुदान का प्रेमी हो. इस काम के लिए दे सकते हैं। इर कोई अपनी तनस्वाह में से ५) देगा, ती उसके लिए ७५) हो जायगा। इसका अर्थ यह होगा कि हमने अपने परिवार की तरफ हे-अपने हाईस्कुल की तरफ से भू-दान के पवित्र कार्य के लिए एक मन्द्य हे दिया । इसी तरह पंचायतें श्रीर विभिन्न रचनात्मक संस्थाएँ भी श्रपनी-ग्रपनी संस्था की तरक से इमें तनस्वाह के साथ एक आहमी दे सकती हैं। फिर उसके काम का सारा पुरुष उस संस्थाको मिलेगा। भू-दानको चाहनैवाली संस्थाएँ यह कर सकती हैं। उसे न चाहनेवाले श्रीर न समभने-वालीं पर कोई भार नहीं । यही बात हमने यहाँ के कांग्रेसवालों के सामने रखी, तो उन्होंने प्रांतीय कांग्रेस की तरफ से एक मृतुष्य दे दिया । लेकिन इसी तरह जिला कांमेस-कमेटी, तालका-कमेटी भी अपनी तरक से एक-एक मनुष्य दे सकती है। श्रवश्य ही ऐसा मनुष्य इस काम में पड़ेगा, तो उसका पुरुष उसकी संस्था को मिल जायगा। फिर भी वह इन्हों खपने पक्ष की बात न करेगा। कोई व्यापारी फर्म हो, तो वह भी श्रपनी तरफ से एक मनुख्य दे सकती है। इस तरह इसके लिए देश में इच्छा-शक्ति अनुकृत हो जाय, तो जगह-जगह कार्यकर्ता खडे होंगे ।

श्रागर कोई यह सवाल करेगा कि इनके झाने सर्व-सेवा-संघ की तरफ से हर जिले के लिए जो मनुष्य होगा, नहीं काम करेगा, नइ उस जिले का श्रविकारी होगा, तो यह गलत है। आखिर यह नगा अधिकार चलायेगा है उसके हाम में न तो कोई फंट रहेगा और न कोई कमेटी हो। उसे झाजा देने का कोई श्रविकार न रहेगा। १९ साख जन-संस्था के एक जिले के लिए हमने एक मनुष्य दिया, तो उसका उपयोग यही होगा कि बाजी लोग उसे सलाह पृद्ध सकते हैं और वह टोगों के पात खाकर तगादा लगा सकता है। बाकी वह इधर-उधर पूमता रहेगा। सर्व-सेवा संघ की तरफ से भूदान के लिए वह एक हेन (बंद्रीव्यूयन) होगी। बाकी वह आंदोलन खाप लोगों के हाथ में सोबा जायगा।

# तारक देवता को नैवेद्य चढ़ाइये

इमने महरा जिले में यह हवा देखी कि लोगों का मन भु-दान, प्राम-दान के लिए तैयार है। कोई खाता है ऋौर प्रेम से बिचार समकाता है, तो लोगों का मानस उसके लिए ग्रतुकल हो जाता है। कोई नहीं कह सकता कि इसका एक ही कारण हो सकता है। किन्तु साहे पाँच साल से परमेश्वर के नाम से इवा मै यह यात फैलती रही है, यह इरएक के हृदय को छु गयी है। १६१८ में धारे हिन्द्रस्तान में 'इन्फ्ल्यएंबा' की बीमारी फैली थीं। उस समय करीय-करीय हर परिवार में प्रकृष्टक मनच्य बीमार पहा था। हमारे परिवार में तीन व्यक्ति गीमार पहें थे. जिनमें से दो मर गये। इस तरह इंपल्यू एंबा के लिए हर घर से देन दी गयी । चार महीनों में ३० करोड़ लोगों में से करीब ६० लाख गर गये श्रीर उन्नहे दुशुने बीमार पड़े। हिन्दुस्तान के लोगों ने इंपल्यएंबा के लिए इतने आदमी दिये, तो भू-दान के लिए क्यों न देंगे ! जैवे एंफ्एएएं ज की हवा फील गयी, बोर्ड नहीं बानता कि कैसे फैली, बैसे ही स्नान की हया फैल रही है । देश का बच्चा-बच्चा बोल रहा है कि भू-दान और प्राम-दान होना चाटिए. जमीन की मालकियत नहीं हो सकती। इस हालत में कार्यकर्ता काम के लिए जायगा, तो सारी दुनिया पर उसका श्रम्भ पड़ेगा। प्रेम के तरीके में जमीन पा ममला इल करने भी खुक्ति हिन्दुस्तान यो सधी, तो हिन्दुस्तान यी नैतिक ताक्त बढ़ जायगी श्रीर सारी दुनिया बच जायगी।

र्मे श्राचा नरता हूँ कि इर परिवार के लोग धोर्चेंगे कि इस श्रयमो तरण में भू-दान के लिए एक मनुष्य देंगे। यह बोई १०-५ ग्राल देने थे। बात नहीं, १-१॥ ग्राल भी बात है। इस तरह होगा, तो इस बाम में इंफ्ल्यूट्बा में कर गति न श्रादेगी। बहाँ यह मारनेवाला या, वहीं यह तरनेवाला है। श्रापने मानक देवता के धामने श्रपना नैवेश समर्पण किया, तो श्रव तारक देवता के धामने किता समर्पण करोगे ! श्राव इस पर सोचें । बाबा तो प्रेम के लिए प्रेमा, क्योंकि उसे रिक प्रूमित, क्योंकि उसे रिक प्रूमित, क्योंकि उसे रिक प्रूमित, क्यान है। सुन्दान के बाद गरीकों को व्यान है, उनके संस्कार सुवारने हैं, प्रामराज्य की स्थापना करनी है, सर्वत्र नयी तालीम श्रुप्त करनी है। स्रामदान तो बुनियाद है, उसके श्राधार पर सर्वोदय का मजान क्यान है।

तेनी ( महुराई ) ६-१२-'५६

# सर्वोदय याने शासन-मुक्ति

: २५ :

इस प्रदेश में सबेंद्रम-विचार माननेबाले कम नहीं। राजनैतिक पत्तों में श्रीर सरकार के इम्दर काम ब्रन्तेवालों में भी सबेंद्रम पर अद्वार रहतेवाले कई सज्जन हैं। लेकिन सबेंद्रम का एक मूलभूत विचार आभी लोगों को समम्मना बाकी है। यह सारी दुनिया को सम्मना बाकी है और तमिलनाड को भी समस्ता बाकी है।

#### सर्वत्र स्वतन्त्र राज्य-संस्थाऍ

कुल तुनिया में लोगों ने एक राज्यसंस्था बनायी है। पहले यह फेरल एक व्यक्ति के हाथ में थी, जो 'शाज्याही' कहलायी। एक जमाने में कुल दुनिया में उस मकार भी राज्याही चली। पुराने बमाने में विभिन्न देशों के यीच बहुत अधिक समर्थ महीं था। दिल्लीवालों को, जो उस समय 'हित्तापुरवाले' कहलाते थे, रोम वर शान न था। रोमवालों को दिल्ली का भी बोई खास शान नहीं था। लेकिन दोनों प्रदेशों में राज्य ही राज्य करते थे। पुराने मूनान में भी राजा होते थे। पुराने चीन, हिन्दुस्तान और दूधरे देशों में भी राजा होते थे। पुराने चीन, हिन्दुस्तान और दूधरे देशों में भी राजा होते थे। दुनिया के कुल लोगों ने एकत्र बैठकर उन राज्यशें को परंद किया था। शीनहीं, विल्क बैठा कि मैंने अभी कहा, विभिन्न देशों का एक दूसरे के साम लांक परिचय भी न था। श्रवस्थ ही कई

स्वापारी इधर-छे-डधर काते ये, लेकिन वे थोड़े थे । कुछ प्रवासी भी श्राते-काते थे । 'कू-एन-स्वंग' चीन से यहाँ श्राया या श्रीर वहाँ से भी 'परमार्थ' नाम का मनुष्य उपर गया था । इस तरह विचारों का कुछ-म-कुछ आदान-प्रदान होता रहा, किर भी विभिन्न देखें में जो राज्य-संस्थार किनी, वे स्वतन्त्र ही भी । उनमें से स्वापायिक ही वनीं, याने जोगों को यही स्मृत्या था कि श्रव्हा राध्य-कारीयार जवाने के लिए कोई राजा होना चाहिए ।

### मेंड्क और राजा

पुरानी कहानी है। एक बार मेंदुकों को राजा की इच्छा हुई। उन्होंने सोथा, विना राजा के अपना इंतजाम अच्छा नहीं होता। उन्होंने अगवान् से प्रार्थना की कि "है अगवन् , हमें कोई राजा सेज हो।" अगवान् ने प्रार्थना हुन ली और एक वेल भेज दिया। वेल नीचे उतरा, तो पाँच-एचाव मेंदुक उचने नीचे इकर मर गये। उन्होंने अगवान् से कहा, "इमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। दूचरा फोर राजा भेज दीकिय।" अगवान् ने एक बड़ा आरी एवर उत्तर वे नीचे केंद्र दिया। उन्होंने पुतः आयान् से कहा, "आपने इम पर बड़ी आकत डाली।" अगवान् ने उत्तर दिया, "इमने जो बेल भेजा, वह हमारा वाहन है। पर उवने आपका नाम नहीं बना, तो इमने एक इस्टेक्नीयला थेजी, जिल पर हम हमेरा आवन साम राज देती हैं। यह भी आपको अवस्था अवस्था अवस्था राजा भेजा लाए। इसके सेन्सा राजा भेजा लाए। इसके स्वार्थ प्रार्थ सेन्सा राजा भेजा लाए। इसके स्वार्थ सेन्सा अवस्था व्यक्तिया। वाजा के रहे आपना असम अन्हा चलेगा, यही आप समस्विधी।" तब से मेंटर्को ने 'याजा' का मान के हिंसी। इसमें हिंसी। अवस्था विपास सेन्सा स्टेनिया भाग के ही आपना साम के हिंसी। इसके दिया। वही सेन्सा साम के हिंसी साम के हिंसी। इसके दिया। वही हिंसी। अपने के हिंसी। इसके सेन्सा स्टेनिया। सेनी सेन्सा साम अन्हा चलेगा, यही आप समस्विधी।" तब से मेंटर्को ने 'याजा' का मान के हिंसी हिंसी। इसके दिया।

### राज्य-संस्था का निर्माण और विलयन

मतुष्यों पा भी ऐसा ही हाल है। जगह-जगह सवा की माँग होती गयी। पहले हो जो राजा हुए, वे जिम्मेबारी के साथ हुए। पुराव्यों में मतु महागव भी बहानी ह्याती है। मतु जंगल में तरस्या करते थे। वे महाग्रानी थे, तत्रस्य के जिल्ला में लगे रहते थे। चोई राजा न होने से लागि वा कारीबार न जलता था। उन्हें इच्छा हुई कि कोई राजा हो तो अच्छा। उन्होंने सीचा कि चली। मृत के पास चलें । बहत से बड़े-बड़े लोग मृतु के पास गये श्रीर उनसे कहा, "महाराज, आप इमारे राजा बन जाय", तो इमारा नाम चले । क्रपा करके इमारे राजा बनिये।" मृत्र महाराज ने दो शर्ते रखीं। वे बोले : "श्राप सब लोग एकमत से हमें कवल करें, तभी हम राजा बनेंगे। हम बहुमत से राजा न बनेंगे। ५१ लोग परन्द करें ग्रीर ४६ लोग न करें, तो इम राजा न वर्नेंगे। ६६ परन्द करेंगे और १ न करेगा, तो भी इम राजा न बनेंगे। उस हालत में इम सलाह दे सकते हैं। लेकिन राजा नहीं बन सकते । एक सी यह यर्त है । दूसरी यर्त यह है कि राजा होने में को कुछ पाप होंगे, उनकी जिम्मेवारी श्राप लोगों पर रहेगी, क्योंकि 'राज्यान्ते भरकप्राप्तिः ।'--- को राज्य करेगा, वह सीधा नरक में चला नायगा । इसलिए पाप की जिम्मेवारी ज्ञाप लोग उठाओ । तभी में राजा बनना कबल करूँगा, नहीं तो नहीं।" लोगों ने दबल दिया श्रीर मन राजा हो गये। इस तरह मतु ने तो उत्तम राज्य चलाया, लेकिन प्रश्न उठा कि उनके बाद द्सरा राजा भीन हो ! कभी तो ने मरनेवाले ये ही । तय हुन्ना कि उनके बाद उनका बेटा राजा हो। पुत्र-परंपरा से राजा होने का निश्चय हुद्या। उसमें कभी अन्छे राजा हर, तो कभी धुरै भी। युधिष्टिर, अशोक, कृष्णदेव राय बड़े अच्छे राजा हो गये। अकदर बहुत ही अच्छा आदर्श राजा था। यह तो लोगों हो अच्छे राजाओं का अनुभव आया। लेकिन यह अनुभव कभी मीठा होता था, तो कभी कहुआ भी। अकबर हुआ तो श्रीरंगजेव भी हला। मैंने खच्छे राजाओं के नाम दिये, अब बुरे राजाओं के नाम लेकर उन्हें श्रमर बनाना नहीं चाहता। हेकिन लोगों को मीठे श्रीर कहार दोनों श्रनभव बहत श्राये । किस समय कैसा राजा श्रायेगा, कोई मरोसा नहीं । इसलिए हम सब लोगों का नसीव किसी एक राजा के हाथ में सोंपता गलत बात है, यह सोचकर लोगों ने राजाओं को छोड़ दिया और हिंदुस्तान में से सब राजाओं का विसर्जन हुआ। पुराने राजा 'राजप्रमुख' वन गये। अब तो 'राजप्रमुख' भी भिट गये। अब सिर्फ उनकी पैसे की थैली बची है।

त्तोकशाही में राज्य-संस्था का ही प्रतिविद श्रम स्वाल है कि इनके बदले में राज्य-संस्था चाहिए या नहीं ! श्रमर चाहिए, तो उसका तरीका क्या हो ? श्राज तो पाँच साल में एक बार चुनाव या सिर-िमनती होती है। ५२ लोगों की एक राय पड़ी और ४९ लोगों की दूकरी राय पड़ी, ती ५१ लोगों के मतानुकार ही राज्य चलता है। पर ऐसा क्यों! राजसता पर ४६ लोगों का प्रतिविध क्यों न पड़े ? क्या इसका कोई उत्तर है! क्या ४६ लोगों का नोई विचार ही नहीं ? स्वके विचारों का मिश्रण खेता है। यह मी इरएक के बात है। किन्तु वहाँ तो सिप्त मिनती से सक्य चलता है। यह मी इरएक के बिर की एक निनती ! सिप्त पत्र को दिस मत का अधिकार रहेगा, बादों सब लोगों को एक ही मत का कोधकार! यह भी कोई राज्य-स्वयस्थ है !

उसमें भी को लोग चुनकर ब्राते हैं , वे कभी अच्छे होते हैं. तो कभी हरें । राजाओं के समाने में भी कभी छान्छे राजा छाते थे. तो कभी बरे। हाँ उस समय कोई राजा यह दावा नहीं कर सकता था कि "मैं प्रजा की तरफ से यह सब कर रहा हैं।" ग्रागर यह गोली चलाता, तो अपनी जिम्मेशरी से चलाता था। लेकिन आज की सरकार गोली चलावेगी, तो यही कहेगी कि "लोगों की तरफ में, लोगों के हित के लिए गोली चलायी गयी।" इसका मतलब यह हुआ कि श्राज को गोली चलाभी जायगी, उसकी पूरी किम्मेवारी जनता पर ग्रापेगी। राज्य-संस्था में और लोकशाही में इतना ही फर्क पड़ा श्रीर कुछ भी नहीं। यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो यह अपना एक मंत्रिमंडल बनाता है। उसके मंत्रिमंडल में वे ही लोग रहते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री चुनता है। यह तो विलकुल राजाश्रों भी-धी ही व्यवस्था हो गयी। मुख्यमंत्री खरि मंत्रियों की चुनता ग्रीर प्रधानमंत्री (प्राहम विनिश्टर) केन्द्रीय मंत्रिमंडल को जुनता रे-याने एक राग श्रीर उसके चन्द सरदार, यही हुआ। यहले भी रामा श्रमेला राग्य न ण्या या, उसे भी दूसरे मंत्रियों की बरूरत पहती थी। अक्स के मंत्रिमंडल मैं ६ मंत्री ये ही । उसने टोडरमल, श्रन्द्रल पैजी आदि मन्त्रियों सो चुना श्रीर सदने मिलकर राज्य चलाया ।

#### फेन्द्रित सत्ता के दोप

श्रव धगर प्रधानमंत्री अन्द्रा रहा, तो राज्य अन्द्रा अनेया सीर वर

श्रवस्त को चैटेगा, तो श्राप समी स्वतम हो वायेंगे। श्राव सारी दुनिया को श्राम लगाने की श्रक्ति श्रावक, बुलगानिन, ईंटन, चाओ श्रीर माश्रों के हाथ में क्षा गयी है। उनमें वे किसी एक के भी दिमाग में दुनिया को श्राम लगाने का विचार आये, तो वह लगा सकता है। सारी दुनिया को श्राम लगाने का किस इन चार-पाँच लोगों के एकमत की भी जरूरत नहीं। किसी एक का दिमाग किमह जाय, तो भी काकी है। किन्तु श्राग दुनिया में शानि रखनी है, तो उन सबको एकमत होना पड़ेगा। यह कितनी भयानक हालत है। कुल दुनिया के २५० करोड़ लोगों ने श्रयनी सत्ता आठ-दस लोगों के हाथ में सींप दी है। श्रावकल स्वत्त हनीं श्राहक-माइक झीर चाज-माठक ही चांपाँ चलती हैं, इन्होंकी चचांश्रों से श्रवास प्रदेत हैं। कारया कोम प्रशाम हैं कि न मादम से लोग कर श्राम का श्राम कर से वहते हैं। कारया कोम प्रशाम हैं कि न मादम से लोग कर आग लगायेंगे। सेव नहर ना मामला श्रामी कुछ प्रवाक्त दही श्राय कराम हा श्रवक्त तर से प्रमाम कि चयें पंचरपींय योजना खतम हैं थी। तब उससे गाँव-गाँव के लोगों की तकलीफ ही होती, बस्तुओं के दाम कैसे चढ़ जाते, किसीके हाथ में कुछ न रहता।

दी दिन पहले हमने अस्तार में पद्दा कि कोयम्बर् किसे के धारपुर में मन्सन का मान छह रुपये से चार क्या हो गया। अस वैचारे मन्सन में चनेत्राकों भी क्या एकत होगी है अभी लढ़ाई ग्रस्त नहीं हुई, तम ऐती हालत है, तो महायुद्ध शुरू होने पर दाम कहाँ-वे-कहाँ यह तायोगे, कोई लाई कह सकता। रिन्दुस्तान के देहातों के लोग सर्वेथा दुःखी हो वारोंगे। इन समझ एकतान अस्त्र कुल देश का मला-ग्रुप करने का अधिकार एक शास का हाथ में धींपना ही है। आज का चित्र तो यह है कि इरएक देहात में किस तरह का काम हो, इसकी योजना दिल्ली में बनती है और यह भी वे खोग बनाते हैं, तो देहात का दर्शन करने की भी लस्स्त नहीं मानते। वे ही तय करते हैं कि नितने बुनकर हैं, समझे लैसिस ले ले लोग चाहिए, जैसे कि शराम भी दूकान सीलने में हिएस लैसिस लोग साम हो, इसका सीलने हैं तम हो हो से साम हो हुई साम करने की भी लस्स्त नहीं मानते। वे ही तय करते हैं कि नितने बुनकर हैं, समझे लैसिस ले लोग चाहिए, जैसे कि शराम भी दूकान सीलने में हिएस लैसिस लोग पढ़ा हो यह है लोगों की तरफ से चुनी हुई सरकार की योजना!

#### विकेन्द्रित सत्ता से ही शान्ति

थ्राज बिहार में **श**राव-वंदी नहीं है । वहाँ गंगा के समान शराब की नशी बहती है, पर वहाँ गोवध-वंदी है। इधर श्रापके मद्राप्त में शराब-वंदी है, पर गोवध वंदी नहीं। आखिर एक ही देश के इन दो प्रान्तों में इतना फर्क क्यों ! क्या यहाँ का लोकमत चाहता है कि गाय कटे और विहार का लोकमत चाहता है कि वहाँ शरान की नदी वहे । नहीं, लोकमत का कोई सवाल ही नहीं, लोकमत की कक चलती ही नहीं। ५१ लोगों की ४६ लोगों पर पाँच साल के लिए राजसत्ता चल रही है! ४६ लोगों की कुछ भी न चलेगी। इन ५१ में भी उनकी पार्टी बैठकों में बहमत से प्रस्ताय पास होगा, याने पूर में २६ होगी की चलेगी और २५ लोगों की नहीं। मजे की बात है कि १०० में से ४६ लोग पहले ही खतम कर लिये श्रीर बाकी प्रश् को महत्त्व दिया गया । उन प्रश् की पार्टी-बैठक में भी २५ को खतम किया और २६ की महस्त्र दिया गया। याने १०० लोगों पर २६ की चलेगी । उसमें भी उनका एक पार्टी-दिरप (सचेतक) होगा, जो कुछ बातों में चुप रहने के लिए कहेगा, तो धवको चद श्ह जाना पड़ेगा। यह दल का छानुशासन है। फिर प्रधानमंत्री स्वयं श्रपने लोग चनेगा। यह परमात्मा की कृपा है कि श्रापका प्रधानमंत्री श्रक्त रखनेवाला मनुष्य है। फिर भी इम तो वैसे ही पराधीन रहे, जैसे राजायों के नमाने में थे। इसलिए दुनिया को सन्ची शान्ति श्रीर सची श्राजारी तभी मिलेगी, जब राज्य-व्यवस्था विकेन्द्रित हो जायगी।

इसला अर्थ यह हुआ कि गाँव में के लोगों मा सारोक्षर उन्हीं लोगों के हाथ में हो । अपने-अपने गाँव में कीन-सी चीज का आयात-निर्धात किया जाय, यह गाँववाले ही तम करें । गाँव की कुल कवा गाँववालों के ही हाथ में रहे । गाँव मा क्योजन करने के लिए कुछ लोग अपनर रहें, अपकी राम के चले । हव गाँवी मा संयोजन करने के लिए कुछ लोग अपनर रहें, बनने हाथ मि मीतिल सिंक मा और निर्देश के सार्व के हो। वे लिए हो गाँवों के मानाहों के सीच पहुँ, जानी परदेश के साथ समझा स्थीत का मा की सीच पहुँ, जानी परदेश के साथ समझा रहीं। उसी तरह के मान उनके हाथ में रहें।

बाँगें | इस तरह बब राज्य-सत्ता बँटेगी, तमी लोगों में शान्ति होगी | गाँव में भी जो सत्ता चलेगी, वह सत्ता नहीं, सेवा होगी | सब मिलकर सक्की सेवा करेंगे |

## सर्वोदय याने शासन-मुक्ति

यह वह में इस्लिए कह रहा हूँ कि सर्वेदय क्या है, यह विचार छभी समफाना वाकी है। 'सर्वेदय' याने अञ्जा शासन या बहुमत का शासन नहीं, बिल्क श्रासन-पुक्ति या शासन का विकेन्द्रीकरण ही है। कोई भी काम बहुमत से नहीं, वर्षसम्मति से श्रीर गाँव की कानशक्ति से होना चाहिए। तमिलनाइ मैं दूसरे किसी मान्त से कम अद्धा-इद्धि नहीं है। यहाँ चर्चेय के लिए मी प्रेम है, पर क्योंद्य क्या है, यह अभी समस्ता बाकी है। चो काम लोकप्रक्ति से होगा, उसी स्वाद्य होगा, इसका शास समी तमिलाइ को नहीं हुआ है। इसीलिए बहुत से क्षोगों के दिमान अभी राजनीति में कैंद हैं।

## सरकार की वोड़ो

ये सभी राज्य चलानेवाले अगर शरीर-परिश्वन में लग बायँ, तो सारी दुनिया का कारोबार अच्छा चलेगा। आज तो ये लोग योदा-सा काम करते और बहुत-सी हुट्टियाँ लेते रहते हैं। मोफेसर छह महीने की छुट्टी लेते हैं, विद्यार्थियों को लोन-तीन महीने की छुट्टी मिलती है, इस तरह श्रानेक की छुटी मिलती है।

मैंने एक बार सुफाय रखा कि इन शहम कानेवालों को दो साल की छुटी देकर देख लोना चाहिए कि उनके बिना देश में क्यान्या गढ़गड़ी होती है। क्या मक्खन कानेवाला मक्खन नहीं बनायेगा है क्या तरकारी बेचनेवाला तरकारी न केवेगा है खरीदनेवाला उठी न खरीदेगा है क्या लोगों की चाहियाँ न होंगा है क्या कच्चे कम्म न पायेंगे हैं मरतेवाल न मरेंगे हैं उन्हें कलाने के लिए जानेवाले न जायेंगे हैं माताएँ क्यों को दूच न पिकायेंगी है क्या लोग क्या कम न स्वार्थित क्या को कहानी, रामायण आदि न मुनायेंगे हैं आबा को यह यह होता है, उनमें से क्या नहीं, होगा, यह बताइंगे हैं होंगा, यह बताइंगे हैं होंगा, यह बताइंगे होंगा, वह लिए वहीलों की हमा न मिलेगा, तो उनकी कुळ दूवरी व्यवस्था कर दी जायगी। विद्व सरकार

द्रागर दो साल खुट्टी ले ले, तो लोगों का भ्रम-निरसन तो हो जाय कि इन राज्य करनेवालों के बिना दुनिया का कुछ नहीं चल सकता ! हाँ, द्रागर यह सूर्यनारायण न तमे, तो दुनिया क्तम हो आदमी। दान द्यीर तप न होगा, ऊपर से परमेश्वर की कृपा की आरिश न हो, तो दुनिया क्तम हो आयमी। ईश्वर की कृपा की आरिश की करुरत है, सरकार की नहीं।

किन्त इन दिनों तमिलनाइ में उल्टी बात चल पड़ी है। यहाँवाले क्हते हैं कि हमे इंश्वर नहीं, सरकार चाहिए। क्या नसीव है! वेचारे ईश्वर के पीछे पड़े हैं, उसे मिटाने की बात करते हैं, लेकिन सरकार को तोड़ने की बात नहीं करते । भाई. ईश्वर को क्यों मियते हो वह तो एक कोने मे बैठा है, उसवे द्याप हा क्या विगहता है ! छाप कहे कि यह 'है' तो है. नहीं तो नहीं है । श्राश्चर्य की मात है कि को वेचारा आपके कहने पर निर्मर है. उसके पीछे श्राप हाथ घोकर पड़े हैं. लेकिन जो सत्ता आपके सिर चढ़ बैठी है, जिसके नीचे ग्राप खतम हो रहे हैं, उछे श्रीर भी छिर पर इह रखते जायें। इम समभ नहीं पाते कि यह बैसी श्रवल है ! को इंश्वर वेकारा गरीय है, 'नहीं है' कहने पर उछे भी सह लेता है, उसके पीछे क्यों लगे हैं श्रीर को आपके सिर पर प्रतिदाय नाचते हैं, उन्हें सिर पर नयीं उठा रहे हैं ! मैं यह केवल 'हिन्द्रस्तान सरकार' की बात नहीं करता श्रीर न 'महास सरकार' की ही बात करता हूँ। उनका जिक करने का कोई वारण ही नहीं है। इस उनकी कोई इस्ती ही नहीं मानते। भ्राप लोगों ने चुना है, तो वे सरकारें वहाँ वेटी हैं। इस तो ग्राप लोगों की कीमत मानते हैं । गड़रिया भेड़ों की रहा करता था। एक बार भेड़ों को मताविकार दिया गया । तत्र से भेहें चुनने लगी कि फलाना गहरिया दमारा है । श्रत्र यह चुना तुशा गहरिया भेटों का रखरा करता है। पर भेड़ तो भेड़ ही है। चारे श्रपना स्वतन्त्र गर्दारया चुना श्राया हो, तो भी क्या हुआ ! चन वे यह परेंगी कि इमें गहरिया नहीं चाहिए, तभी भेड़े" मिटेंगी श्रीर वे मानव वर्नेगी । इछीरा नाम है, 'सर्वेदय' श्रोर इसीका नाम है, 'शासन-मुक्ति' ! पोर्शनायकत्वर ( सद्दराई )

<sup>10 18-146</sup> 

## ग्रामदान याने ग्रामस्वराज्य

श्रमी तक हमें करीय पन्द्रह सौ प्रामदान मिले हैं। वे लोग सुखी हए, इसमें कोई शक नहीं। जब सारा गाँव एक हो जाता है, तो सबकी सम्मिलित श्रान्त से काम होता है। इसलिए सब मिलकर सुखी होने की राहें खुल जाती हैं। किर भी हम वचन नहीं देते कि ''प्रामदान से श्राप सुखी होंगे. इसलिए प्रामदान हैं।" इस स्वराज्य के बारे में लोगों को समकाते रहे कि अंग्रेजों के राज्य में सल होता होगा. तो भी हमे वह सुल नहीं, स्वराज्य चाहिए । हमें स्वराज्य में कम खाना मिले ख़ौर विदेशी सत्ता मैं पूरा खाना मिलता हो, तो भी पूरा खाना देनेवाली विदेशी सत्ता हमें नहीं चाहिए। यह ग्रलग बात है कि श्रंमेजों के राज्य में विदेशी सत्ता थी श्रीर खाना भी पूरा न मिलता था, तो दोनों संकट इक्ट्रे हो गये। दोनों दुःख थे, इसलिए कोई सवाल ही न था। किन्द्र अगर दोनों दःख न होते श्रीर खाना-पीना पूरा मिलता, तो भी इम स्वराज्य ही माँगते ! श्रामदान के लिए भी यही बात लागू है। 'प्रामदान' याने गाँव का स्वराज्य ! आज मामराज्य कहाँ है ! आज तो स्वराज्य का पार्वल लंदन से दिल्ली तक छाया है और ग्राधिक है शाधिक दिल्ली से मदास तथा ग्रायद मदुरा तक ग्राया है। श्राभी स्वराज्य का पार्वला गाँव-गाँव नहीं पहेंचा है। चव तक गाँव-गाँव स्वराज्य न पहुँचेगा, तब तक मद्रास-मदुरा में स्वराज्य ह्या जाने पर भी उससे गाँववाली को क्या लाम होगा है

### शेफील्ड की छुरी और वकरा

एक या गाँव ! यहाँ कथाई लोग रहते थे । वे वकरे नो 'घोतीलड' की छुरी से काटते थे । फिर स्वराक्य ज्ञा गया, तो तय हुजा कि ज्ञब 'धोतीलड' की नहीं, अलीगढ़ की छुरी से वक्टे काटे जावेंगे । फिर भी वक्टे चिरलाते हो रहे । कथाई कहने लगा : "मूर्लं, अब क्यों चिल्लाता है ! अब तो त् रोमीलड की नहीं, अलीगढ़ की छुरी से काटा जा रहा है ।" क्या यह सुनकर बकरा छुरा

#### मामदान 'मामराज्य' की <u>य</u>नियाद

प्राप्तान प्राप्ताच की बुनियाद है। क्या स्वराक्य आते ही एक्ट्रम से उत्पादन यह गया। नहीं, उठके लिए केविका हो रही है। येवे हो प्राप्तान रोने पर एक्ट्रम उत्पादन नहीं बढ़ेगा। उवके लिए केविका होगी। कोविका करने या अधिका करने या की विक्रा करने या है। को करना दूर अपने यर के लिए ही नदी। जैसा तो सेन कि कि का अधिका करने या अधिका अधिका करने या अधिका करने यह स्वति यह वा विकाल करने यह स्वति वा विकाल अधिका करने यह यो वार गाँचवाली करने या करने। यह वा विज्ञाल साक होना चाहिए। इसी वरह गाँचवाली करने यह सम्मान चाहिए।

कागीलपुरस् ३५-३१-<sup>१</sup>५६

# ग्रामदान में धर्म, अर्थ और विज्ञान का विचार

'प्रापदान' एक प्रत्यन्त परिशुद्ध धर्म-विचार है। हम यह भी कहता चाहते हैं कि यह एक श्रायन्त श्राधुनिक श्रर्थशास्त्रीय विचार है, श्रायन्त परिशुद्ध पैज्ञानिक विचार है। याने इसमें धर्म-विचार, श्रर्थ-विचार और पिज्ञान-विचार, तीनों इक्ट्रे हुए हैं। वीनों विचारों की क्षीटो पर प्रापदान का विचार अच्छी तरह लगा उत्तता है।

### प्रामदान का धर्म-विचार

घर्म कहता है कि किसी एक को भी दुःख हो, तो उसके दुःख में सबकी हिस्सा लेना चाहिए। गाँव में किसी एक को भी फाँका करना पड़े, तो सब लोग फाँका करें, याने किसीको फाँका करने न दें, खुद कम खाकर उसे खिलायें। श्राप जानते हैं कि चावल के देर से एक सेर चायल निकाल लिया जाया तो यहाँ एक सेर के ग्राकार का गड़ा पड जाता है। लेकिन कुएँ से बालटीभर पानी निकाल लें, तो वहाँ बालटी के छात्रार का बहुा नहीं पहता, जिल्कुल पहले जैशा समतल रहता है, सिर्फ स्तर कुछ नीचे गिर चाता है। दोनों में यह फर्क इसीलिए पहा कि पानी भी धुँदों में परस्पर इतना प्रेम है कि वे एकदम मदद के लिए दोड़ी श्राती हैं। आपने कुएँ से शतदीभर पानी निश्चला श्रीर उसमें गढ़ा पढ़ने की तैयारी हुई कि वाकी सारी बूँदें उस गढ़े को भरने के लिए दीकी जाती हैं। धर्म कहता है कि समाज में पानी की बुँदों के समान प्रेम हो । इसके विपरीत च्चार के देर मैं गढ़ा पड़ता है, क्योंकि ब्चार के दाने श्रपने को अलग-श्रलग मानते ग्रौर गढ़ा भर देने में मदद नहीं देते । उनमें भी कुछ महात्मा दाने होते ही हैं, भी गढ़ा भर देने के लिए श्रन्दर कुद पड़ते हैं, टेकिन वे थोड़े होते हैं ! बाकी के दानों को कोई परवाह नहीं होती । जिस समाज के लोग ज्वार के देर के समान हैं, वहाँ घर्म नहीं श्रीर जिस समाज-रचना में पानी का सद्भाव श्रा जाय, यहाँ धर्म है। श्चापके गाँव में पाँच घरों को खाना नहीं मिल रहा हो। वहाँ गड़ा पड़ रहा हो श्रीर बाक्षी के तभी लोग तनवी मदद में पहुँच लारें, खुद कम खाकर उन्हें विलागें श्रीर ग्रहा भरें, तो तबीका नाम घर्म-विचार है। इतीको 'क्र्सणा' श्रीर 'प्रेम' कहते हैं। यही परमेश्वर का रूप है।

### प्रामदान से फाँका करने का मौका मिलेगा

प्राप्तदान के काम में करुवा प्रत्यक्त प्रकट होती है। उठचे पहला लाम यह होता कि हमें दूवरों के लिए बॉब्स करने का मीका जिलेगा। हम हठे अपना यहत वड़ा भाग्य समझते हैं। माता पर करने के लिए फॉब्स करने की नीका आती है, यह उठके लिए गौरव को बात है। माता पुर फॉब्स कर बच्चों को लिलाती है, यह उठके लिए गौरव को बात है। माता पुर फॉब्स कर बच्चों को लिलाती है, यह एइसाअम का वैभव है। एक ऐसा बचान है, विवक्त आही गाँदी हुई है। अगर वह रास्ते में पेड़ पर आम देखेगा, तो लोड़कर जा लेगा। लेकिन आही होने के बाद यह आम लोड़कर आयेगा नहीं, बच्चों को लिलाने के लिए पर ले आयेगा। क्या गरीय महुच्य आही कराती है। तो उठके उठकी आमरनी बड़ काली है। शादी के पहले उठके पर में को दूच या, उठे वह चुर गी लीता था। किंतु शादी के बाद यह उठी बच्चों के लिए रवता है, खुद नहीं पीता। अगर उठके पूछा जाम कि दुके दूच क्यों नहीं मिलता, तो बहेश कि "घर में एक ही गाय है, उठका दूप बच्चों के लिए ही पर्यांत है, ब्यादा नहीं है।" अगर उठके पूछा लाम कि तुकी नहीं पीता, तो बढ़ बहेगा कि वहते सच्चों सा हक है। इक तरह रामा की महरना आती है। इवीलिए यहस्थामम सो 'वर्म' माता गया है।

विषयी शारी न हुई हो, उसे भोई भी श्रन्ती नीव देखर साने भी इन्छा होती है। लेकिन शारीशुरा, बाल-बन्नेवाल भी खुद साने भी नहीं, पर नीश्र पर होने ही इस्हार होती है। श्रमार भोई उसे पुछ कि "शारी करने से हुएसी उपन किननी पड़ी श्रीर क्या अब शुर्वे खाना-पीना श्रम्त प्राप्त होता है। हिस के बाद हमें उतना श्रम्त है। होता कि शारी करने के बाद हमें उतना श्रम्त स्थान ना हो भिलता। कि साने उन्हें आतंन प्रस्त होता है। स्थान पर से होता श्रम्त होता है। स्थान पर से मार्यक से साने साने से सिलता है। हमें भी लोग पुरुते हैं कि क्या श्रम्यक

के गाद गाँव भी उपन बहुंगी है आज हमें जितना अच्छा खाना मिलता है, उससे ध्यादा अच्छा मिलेगा है हम कहते हैं कि ऐसा कोई बचन हम नहीं देते। हम इतना ही कहते हैं कि आमदान के बाद आपको अपने गाँव के हु:खी लोगों के हु:ख में हिस्सा लेने का मीका मिलेगा। यह है आमदान का धर्म दिचार!

# मामदान से अर्थोत्पादन में वृद्धि

अब प्रामदान के अर्थ-विचार के बारे में देखिये। आब गाँव में जमीन के छोटे-छोटे दुक्क हैं। कुछ के पास बहुत व्यादा जमीन है, कुछ के पास कम है, तो कुछ के पास कुछ भी नहीं। क्या किसी खेद में कुछ दोले और कुछ गढ़े हों, तो वहाँ अच्छी फ़सल झायेगी! टोली पर सारा पानी वह जाने से फ़रल न होगी, तो गड़ों में पानी मारा रहने से वह सह बाययी, इसलिए अच्छी फ़रल न होगी, तो गड़ों में पानी मारा रहने से वह सह बाययी, इसलिए अच्छी फ़रल जा होगी। सभी किसान जानते हैं कि टीलों की मिट्टी काटकर गढ़ों में आशी जाय और खेत समतल कमा दिया जाय, तो अच्छी फरल आयेगी। हती तरह आज समात में कुछ सम्पत्ति के टीले ईं और कुछ विकक्त भूले होगी तहे। ऐसे समात में प्रेस केंस्व अर्थों परना में में से केंसि केंसि केंसि केंसि केंसि सात में प्रेस केंसि केंसि केंसि केंसि केंसि सात में से से केंसि केंसि केंसि सात में से से केंसि होंसि गढ़े। यह से सात से अपना में प्रेस केंसि की प्रोस मारा आया होगा, वहीं अर्थों सचि बढ़ेंगी।

समता का यह खर्यं नहीं कि विलक्क्त ही समान हो जाय, जैते हाय की छुँगुलियों को काटकर एक समान बनाया जाय। हम कहते हैं कि समान में पाँचों केंगुलियों को काटकर एक समान बनाया जाय। हम कहते हैं कि समान में पाँचों केंगुलियों जैती हमार के स्वार होती हैं, पर एक खेंगुली एक इंस लम्बी, तो दूसरी एक छुट, ऐसा नहीं होता। कमार ऐसा हो, तो हाय से बालटी उठाना भी संभव न होगा। खेंगुलियों में परसर कुछ कमी-वेशी खनश्य है, किर भी वे करीय-करीय समान हैं। इराक में अपनी अलग-अलग ताकत है और सब मिल-खुलकर कम करती हैं। इसिए अपनी कान-करना ताकत है और सब मिल-खुलकर कम करती हैं। इसिए उन्हों हमें पर ही नाम होते हैं। इसि तरह से कुछ कम तमी बनते हैं, जब सब इस्टे होते हैं, सब सावान रहते हैं और सब सहयोग करते हैं। यह है धर्म-विचार!

#### याम-भावना आवश्यक

श्राज गाँव के सभी लोग थाहरी कपड़ा खरीदते हैं. गाँव के बनकरी का कपड़ा नहीं खरीदते । बेचारे बुनकर अपना कपडा लेकर बाहर बेचने बाते हैं श्रीर वहाँ वह न विका, तो सरकार के सामने आकर रोते हैं। किन्तु श्रगर बुनकर ग्रीर किसान इकट्ठे होकर निश्चय करें कि "किसान जी एत कार्तेगे, उसे ही युनकर युनेंगे श्रीर बुनकर जो युनेंगे, बड़ी कपड़ा किसान पहनेंगे" तो दोनों जियेंगे। शाज भी गाँव में बनकर श्रीर तेली हैं। लेकिन गाँव का बनकर अपने ही गाँव के तेली का तेल यह कहकर नहीं खरीदता कि वह महँगा पहता है। वह शहर की मिल का ही तेल खरीदता है। इसी तरह गाँव का तेली भी गाँव के बनकर का कपड़ा महँगा कहकर नहीं खरीदता और शहरी मिल का खरीदता है। दोनों एक ही गाँव में रहते हैं, पर न तेली का धन्धा चल रहा है थ्रीर न युनवर का, क्योंकि दोनों एक-उसरे की मदद नहीं करते। मान सीजिये, बनकर ने तेली का तेल खरीदा, वह थोडा महँगा पढ़ा श्रीर धनकर की केर से तेली के घर दो पैसे ज्यादा गये। फिर तेली ने बनकर से कपड़ा खरीदा, यह थोहा महँगा था छोर तेली की जेब से दो पैसे बनकर के घर गये. तो क्या एक पहा ! इसके घर से उसके घर में पैसे गये और उसके घर से इसके घर में गये । मौके पर दोनों को मदद मिली, तो क्या नक्सान हुआ है मेरी इस देव से पैसा वर जेर में गया और वह जेर है इह वेर में झापा, तो मेरा क्या नुकरान एशा । आखिर क्योंकि दोनों नेत्र मेरी ही हैं।

एक ही गाँव में बुनकर, किसान, जमार, तेली, सभी हैं। लेकिन तेली के तेल के लिए, बुनकर के कबड़े के लिए जीर जमार के ब्र्तों के लिए गाँव में मारक नही, यह बया बात है ! गाँव में हतने सारे लोग पड़े हैं, ये ब्र्वों नहीं मारक नगते ! सारक राते हैं। येला कोई सोचता ही नहीं कि "यह मेरा गाँव है।" प्रगार एक गाँव में रहकर भी "यह मेरा गाँव हैं" हता है। धोचों, तो गाँव मा साम न बेना। गाँव के ब्रिकों एक घर में चेबक हो, तो छारे गाँव में उत्कर मा गाँव के ब्रिकों एक एक में चेबक हो, तो छारे गाँव पी उत्कर पर मो खांग के उत्करी हुत लगा साती है, ब्या उसे सेक सकते हैं। हस्ती में पर स्था सात सात है, ब्या उसे सेक सकते हैं। हस्तील इस

गाँव एक परिवार छमभो, तभी काम बनेगा । अगर इस चाहते हैं कि यह बगह साफ रहे और यहाँ के दो बरवाले उसे साफ रखें, पर दूसरे दो घरवाले यही अपने सहकों को पैलाने के लिए बैठाते हैं, तो क्या यह बगह साफ रहेगी । यह बगह तो तभी साफ रहेगी, बन चारों घरवाले मिलकर निरम्वय करें कि इम उसे साफ रखेंगे । इसलिए गाँव का भाम, गाँव की उन्नति और साथ-छाथ घर की भी उन्नति तब होगी, बस गाँववाले सारे गाँव को अपना एक परिवार मानेंगे। मामदान से यह कार्य होगा । यही इसका अर्थशालीय विचार है।

#### **प्रामदान के पीछे विज्ञान का विद्यार**

नया बमाना विशान का कमाना है । इल जमाने में इम मिल-जुलकर काम न करें, श्रालग-श्रलक का कमाना है । इल जमाने में इम मिल-जुलकर काम न करें, श्रालग-श्रलक करें, तो टिक नहीं ककते । इल जमाने में होई भी देय दूबरे देश की मदद के किना टिक नहीं ककता । कोई भी आम बूकरे आम की मदद के किना टिक नहीं कहता । कोई भी आम बूकरे आम की मदद के किना टिक नहीं कहता । मोई भी घर दूबरे पर की मदद के किना टिक नहीं कहता । माश ने चरमा पहना है । श्रागर यह चरमा नहीं होता, तो वावा यात्रा हो नहीं कर कहता, क्योंकि वह श्रांया हो जाता । लेकिन यह चरमा बाता ने नहीं, दूबरों ने कनाया है । श्रामी इम जिल लाउड-स्थीकर का उपयोग करते हैं, वह गाँववालों ने नहीं, बूबरों ने बनाया है । इसी तरह इम जीवन में ऐसी पचासो को बेंदरेंगे, को दूबरों ने बनाया है । वात्रान के इस जमाने में इस दुकड़े-दुकड़े नहीं कर सकते । इस लोटे-छोटे फिरके बनायेंगे, तो टिक नहीं सकते । इस लिए राष्ट्रों, आनतीं श्रीर आमों का सहयोग श्राववायरवक है । ग्रामदान के पीछे यही विशान के विवार है ।

धर्म-थिनार करणा िख्याता है, अर्थ-विनार क्योंत्यादन बदाने की वात विखाता है और विकान बताता है कि वहरोग वे ही शक्ति वैदा होती है। विशान शक्ति की श्रीष करता है, अर्थशास्त्र संपत्ति और धर्म-शुद्धि की शोध करता है। तीनों कार्य ग्रामदान में सचते हैं।

काडु।धलारपुर १८-१२-'५६ मदुरा जिले में हमने ज्यादा-चे-ज्यादा जोर जामदान पर लगाया ! करीव शत महीनों वे हम तीमलनाड़ में धुम रहे हैं ! वैसे तो प्रामशन की बात पहले से ही समसाते थ्या रहे हैं ! किन्तु तीमलनाड़ में इलके पहले कुछ बहुत हात हम नहीं हुआ था ! इसलिए हवा तैयार करने में हो इतने महीने बीत गये ! इम नहीं खुआ था ! इसलिए हवा तैयार करने में हो इतने महीने बीत गये ! इम नहीं लाई श्री महीने-दो महीने में यह सारा काम कर आलें, ऐसी आशा रलता गलत ही है ! कहाँ पहले से हो बीज बोया हो, वहीं मतुष्य काटने के लिए का सकता है ! नहीं तो पहले से हो महनत करनी होगी, बीज बोना होगा ! उसके यह ही तसल काटनी होगी ! इस तरह हमारे वॉन-सुह महोने पूर्व-तैयारी में चलें गये ! इस कार्यकर्ती होगी ! इस तरह हमारे वॉन-सुह महोने पूर्व-तैयारी में चलें गये ! इस कार्यकर्ती होगी ! इस तरह हमारे वॉन-सुह महोने पूर्व-तैयारी में चलें गये ! इस कार्यकर्ती होगी ! एक-बेट साल ये सलता है ! उद्दीश में करीय १२०० से मी ज्यादा प्रामशन हो सुके हैं ! वहाँ सक्ष-त्यक्त कार्यकर्ती हमी वूसरे माम में लगे थे, जिससे भी तीमलनाइ के स्वनात्यक कार्यकर्ती किसी वूसरे माम में लगे थे, जिससे वे इसके लिए फुरस्तत नहीं निम्नल स्वर्श थे था उनमें इसकी हम्मत ही नहीं थी !

को भी हुआ हो, उन्होंने साल-टेट्स साल उत्यों प्यान ही नहीं दिया। अब जब से हम आये हैं, एक मकार को भावना निर्माण हुई है। ये लोग अब भी रक्तात्मक काम में लगे हैं और हम रक्तात्मक काम होहकर भू-रान में लगे हैं। रक्तात्मक काम हम भी ३० साल तक बरते रहे, हस्तिए उचना खतुभय तो हमें शिक्त हम टेला था कि बय तक धनता का मानस तैनार न हुआ हो, मांति की भावना निर्माण न हुई हो, तब तक रचनात्मक बाम हमारी खर्यदा के स्तुक्त नहीं हो सकता।

'प्रोटेक्शन' की नीति

गांपीकी ने स्वराज्य-प्राप्ति के बाद श्राखा थी थी कि दनरा रचनात्मर कार्य

सरकार उटा लेगी, पर इतके बारे में उन्हें घोर निराशा हुई। उनके निराशा के उद्गार इमने कई बार मुने हैं। उनके बाने के बाद कई महार के संकट देश पर भे, इशिलाए रचनात्मक स्वाम की तरफ बहुतों का ध्यान नहीं गया, तो हम उन्हें दीप नहीं देते। किन्तु खाज भी सरकारी नीति में गांधीजी जो चाहते थे, वैशी कोई चीज नहीं है। योचा चाता है कि खमर दूवरे टंग से देश की समस्य कि तो कोई खावरथकता नहीं कि गांधीजी के विचार के अनुसार ही देश चे तो स्वर के अनुसार ही देश चे तो स्वर है की देशतों के लिए गांधीजी की शो खान में कि देशतों के लिए गांधीजी की शो योजना से मिल कोई योजना हो ही नहीं सकती।

हमने एक गाँव में इस-पंद्रह साल विताये। इतने समय में दर-पाँच-पचास लोग खादीचारी हुए, पर पूरा-का-पूरा गाँव या छाचा भी गाँव बादीचारी होने का अनुभव नहीं छाया। बिस तरह लोक-जीवन में खेती है, वे अपना अगान खुद रीव कर लेते हैं, उसी तरह करड़ा छीर आमोचीग उनके बीवन का एक अंग होना चाहिए। इसके लिए दो ही उपाय हो सकते हैं। एक तो यह कि उनके खिलाफ खड़ी मिठों पर सरकार शेक लगाये। खुली प्रतियोगिता ( छीपन कारिपटीशन ) में मिलों के खिलाफ यह बीज टिकेगी, यह छाया एलना व्यर्थ है। छगर गाँव का अला प्रामोचीग से होता है, तो उसे सरकार से पूरा संस्वया मिलना चाहिए। पर वह वो नहीं हो रहा है।

वास्तव में बनिहत में 'प्रोटेक्शन' (संरक्षण) देना सरकार का रिवाज श्रीर कर्तव्य है। टाटा के लोटे के कारखाने को या देश की चीनी मिलों को सरकार की श्रीर से फितना संरक्षण दिवा गया। इंग्लैंड में २०० साल पहले हिन्दुस्तान का बहुत क्यादा कराइ बाता था। उस समय हिन्दुस्तान में मिलें तो नहीं थी। लोग हाथ से ही कारते श्रीर करके पर ही सुनते थे। लेकिन यहाँ से ल्यायारी इतने दूर कपड़ा की लाकर व्यापार चलावे थे, तो गहाँ के लोगों को बहुत सरता पहता श्रीर श्रव्या मी लगता था। उस समय आवागमन के साधन मी नहीं थे। बहुत ग्रव्याक्षण से व्यापारी यहाँ पहुँचते थे। किर भी अंग्रवी को उसका भी भय खड़ा हुआ और इंग्लेंड ने उस पर प्रातंवध लगाया। इसलिए यह मानी हुई बात है कि बोक-दित में इस तरह पावन्दियाँ लगाया। इसलिए यह मानी हुई बात है कि बोक-दित में इस तरह पावन्दियाँ

लगाना सरकार का कर्तन्य है। श्रार्यशास्त्र का उठमें किसी प्रकार का विरोध नहीं। किर भी समय सरकार वह नहीं करती, क्योंकि उठे उठमें विश्वास नहीं, तो उस हालत में श्रामोधोग कैसे टिक्ना । उसके लिए बोर्ड दूसरा उपाय होना चाहिए।

### मामोद्योग के लिए त्राम-संकल्प

हम ३० साल से इस पर जिंतन करते आये हैं। फलस्वरूप हमें इसमा यही उपाय मिला कि हम लोकमत तैयार करते रहें और लोग अपनी तरफ से प्रामीचीन को संस्तृत्य दें। गाँव के लोग ही सामूहिक संकल्प करें कि हम गाँव में बाहर की चीलें काम में न लायेंगे। हिंदुस्तान के लोग गाय मा मांच नहीं खाते, भन्ने ही वह सस्ता हो या लाने के लिए अनाव न मिले। आलिए यह किस तरह हुआ! राष्ट्र कि महापुरुषों ने लोगों मे एक भावना निर्माण पी। सर्वातर ह उसमा कोई सम्बन्ध ही नहीं, लोगों ने अपना फैसला स्वयं फर लिया। हसी तरह प्रमार लोग अनना फैसला कर लें, तो सरकार के संस्तृत्य ही कोई करुरत नहीं रहेगी।

यही सोचकर हम प्राम संकल्प की लोब में निकल पहे। उत्तर्भ हमें मुहान-यह का मीका मिला। हमने उत्तर्भ लाम उठाया। हमने छोटी-सी वात से ख़ारंभ किया, "ख़यनी बानेन का एक छंडा हमें दीबिये।" किर छुटा हिस्सा जमीन की माँग की। उठके बाद कहा कि "गाँव में कोई भूमिरीन न रहे।" हम हमने यह बोलना छुक किया कि "यूग-अ-एस प्रामदान मिलना याहिए, गाँउ की मालकियत हो ख़ीर व्यक्तियत मालकियत मिटे।" हत तरह हम छोटी-सी चौथ लेकर यही बात तक पहुँच यो। प्रामदान या जमीन की मालकियत होने को बात तो हम तेलंगाना में भी कहते थे, पर उठ पर चनादा और न देने भे करते थे, वर्षों वह चौथ उठ समय सेमन न थी। धीरे-धीरे कन-मानव तैयार हुआ, तो हव बाम को हमने यह रूप दे दिया।

हमने यह इसलिए किया कि आमहान में गाँव का एक संबद्ध होता है। यह यह कि गाँव अपने लिए अवना आयोजन कर लेंगे। दिस्ती में शे भी 

#### अलग-अलग चित्र

कल एक भाई ने माँग थी कि आमरान का चित्र कामने रहा काय। किन्तु जब फीटो शीनते हैं, तो नह एक ही टग का निकलता है। पर हाथ वे चित्र खींचते हैं, तो नह एक ही टग का निकलता है। पर हाथ वे चित्र खींचते हैं, तो तरह तरह के आते हैं। मिल का क्ष्यहा एक ही टंग का होता है, पर हाथ के स्त्र ने विविचता होती है। हास्मोनियम में 'भी ओं' की ही आयाज आती है, पर मनुष्य गाने लगता है, तो तरह तरह वे याता है। ही तरह पह हर गाँव के पताने का सार है, इशलेक्ट हर गाँव के चित्र में अलग-अलग होगा। कहीं कुछ जमीन का एक पाने काविंगे, कहीं एक ही गाँव में टो-चार कार्म बनावेंगे, कहीं पत्र ही गाँव में टो-चार कार्म बनावेंगे, कहीं एक ही गाँव में टो-चार कार्म बनावेंगे, कहीं मान मिलक प्रकार के सामन मिलक होंगे, पर हर हालत में बसीन की मालक्रियत न रहेगी। इस हह प्रकार के मिलन-मिल्न प्रवेग करते रहेंगे और उनमें की सचत्र वारा अनुकुछ होगा, उसीको आये बहावेंगे। किर भी सभी चित्रों के मूल में मही चीज रहेगी कि कुल दुनिया वे वह राज्यस्था मिहानो है, को आत सराकर के रूप में आपी है।

#### धानार-साना जैमा शब्य

प्रामरानवाले गाँवों के अनेक प्रकार के चित्र हो उकते हैं; पर चित्र को को रंग देना चाहें, वह दे उकते हैं। गाँववाले श्रवनी योजना करें। श्रवने गाँव का श्रायात-निर्यात तय करने का श्राधिकार उन्हींको रहे। हमने हिंदुस्तान के बड़े-बड़े नेताश्रों से हक बारे में बातें की हैं। उन्हें समता है कि "यह कैसे होगा! यह

तो 'स्टेट' का श्रविकार है। एक स्टेट के श्रंदर दूसरी स्टेट बैसे हो सकती है।" टेकिन यह तो श्राज के राजनैतिक चिन्तन का ही परिसाम है। हम मानते हैं कि लोकशक्ति से यह काम हो सकता है। वैसे छनार मैं हर राना छलग-छलग होता है, वैसे ही स्टेट के अंदर श्रलग-श्रलग स्टेट वन सकती हैं। प्रत्येक दाना पूर्ण स्वतन्त्र होता है। उसके लिए वहाँ श्रालग पेशी होती है, उसमें वह भरा रहता है। फिर सब पिलकर एक श्रानार का फल बन साता है। इसी तरह हरएक गाँव एक स्वतन्त्र स्टेट, ऐसी श्रसंख्य स्टेटें मिलकर एक वही स्टेट श्रीर ऐसी श्रमेक बड़ी स्टेटॅं इकड़ा होने पर एक दुनिया की स्टेट-ऐसी ही रचना ग्रामदान के जरिये हमें करनी है। उसमें ग्राम के लिए परिपूर्ण स्वतन्त्रता होगी। इम नहीं कहते हैं कि अमुक दूकान इमारे गाँव में हो, तो उस चीज को हम रोक एकते हैं। माम लीकिये कि बाहर से मिठाई श्रायी। इसने उसे न खाने श्रीर घर की रसोई ही खाने का तय किया। तो वह मिठाई मक्लियों के लिए छोड देंगे। महिलायों ने बाहर की चीन न खाने का मस्ताव दो किया नहीं है। फिर दकान-वाते को अगर मंज्र हो कि मक्लियों के लिए दकान चलायी जाय, तो यह चलाये। जाहिर है कि लोगों की इच्छा के विरुद्ध यह दकान न चला सकेगा। इसीका नाम है 'शोकशक्ति' | इस लोकशक्ति को कोई रोक नहीं सकता। इस तरह का आतम-विश्वास प्रमा में निर्माण होना चाहिए कि अपना राज्य हमें चराना है श्रीर उसे हम चला सकते हैं।

#### वनता संकल्प करे

यहाँ ख्रास्त विश्वाद निर्माण करने के लिए ब्रामशन है। किर ब्रामशनसूतक खाडी खायेगी। अभी तक वो लाही थी, उने ब्रामशन भी बुनियाद का ब्रामश न मा। मिना बुनियाद के यदि महान खड़ा किया जाय, तो त्यान खाते हैं। यह किए होता पा कि एक ब्रन्था विचार इस लोगों के लिए पर लाइते में, स्वयमेंच कार तंत्रल में तता थी। वनता वंदल्य करती है कि खनुक वारील में इन दीवाली मनामेंगे, तो वारे हिंदुस्तान में उनी दिन दीवाली मनामें लाती है। ऐसा मारे दें, तो उनमें एक हार भी कियो पनार मान की है। इस हिंदुस्तान में उनी हिन दीवाली मनामें की हो है। ऐसा मारे दें, तो उनमें एक हार भी कियो पनार मी न कीई स्वास्ट है और न कोई मरद है।

### सरकार से मदद अपनी शर्तों पर

एक माई ने हमसे सवाल पूछा कि "क्या श्राप ग्रामदान के गाँवों में सरकार को मदद न लेंगे !" सरकार से हमारा बहिष्कार नहीं है। वह हमसे टैक्स लेती है। उसे वापस लेने में हमें क्या हर्ज हो सकती है है इसलिए हम उसकी मदद न लेंगे. सो नहीं ! हमें उससे असहयोग नहीं करना है, उसे मिटाना ही है। पर जब तक वह नहीं मिटती, तब तक हम उसकी मदद ले सकते हैं। फिर भी यह मदद हम श्रापनी शर्त पर लेंगे। विस्त श्रागर शर्त मंजूर नहीं करती, तो श्रामदान के गाँव उससे मदद न लेंगे । श्रामदान का मूख्य लाभ यह है कि गाँव का कल काम गाँच की सामहिक इच्छाशक्ति से होगा। किसीको खपाल ही नहीं या कि इस तरह प्रामदान हो सकता है। मालकियत मिट सकती है। पर जहाँ अद्धा होती है, वहाँ पहाद भी चलने लगते हैं। हम मानव-हृदय पर अद्धा रखते हैं कि वह सबी चीज जरूर मंजर करेगा। यहाँ ग्राप क्या चमत्कार मन रहे हैं। लोग हमें प्रामदान दे रहे हैं। श्रव हम कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि प्रामदान हो परानी चील हो गयी। ग्रामदान की गंगा का पानी हो हम सीरायट से यहाँ लाये। क्या यहाँ से हम वही लेकर बायें ! हम तो यहाँ से समुद्र का पानी लेकर बायँगे । हमें 'फिरका दान' दे दो । सन्तोप की बात है कि हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि यह 'फिरका-दान' हो सकता है। जिन्हें एक गाँव मे भी जमीन की मालकियत मिट सकता मुश्किल लगता था. वे ही कार्यकर्ता सह रहे हैं कि फिरका-दान ही सकता है। सारे सर्वोदय-विचार की बुनियाद प्रामदान है। डतके परिणामत्वरूप लोगों को सिर्फ सुख ही न होगा। इमें सुख की विशेष चिन्ता नहीं, उसका कोई त्राकर्षण नहीं । श्राखिर सुख तो दुःख का भाई ही है । होनों साथ-साथ श्रायेंगे । बैसे दिन के बाद रात श्रीर रात के बाद दिन श्राता ही है, वैसे ही मुख के बाद दुःख श्रीर दुःख के बाद सुख श्राता ही है। सख-त्तरत चिल्लाते रहने से केवल सुख न मिजेगा । श्रापको सुख-दुःख, दोनों लेने को तैयारी करनी होगी।

विगव्दले ( मदुरा ) ४३-१२-'५६

# ग्रामदान : श्रात्मावलंबन

खुशी की बात है कि इस जिले में बहाँ भी आप जाइये, लोग ग्रामदान-विचार सुनने के लिए बड़े उत्तुक हैं। क्या इव जिले में और जिलों वे छुठ विशेष पात है है छुछ होगी, लेकिन इम उसे बहुत व्यादा महत्त्व नहीं देते। हमने विभिन्न मानों में लोगों की अद्धा समान ही देली। हाँ, इतना अन्तर आवश्य होता है कि कहीं व्यापारी आदि बसे हों, सम्यत्ति और क्यां भी बढ़ी हो, तो वहाँ का बाता वरण हुत्ता ही बन जाता है। पर ऐसी जगहीं में भी हमने कम अद्धा नहीं देली।

### प्रामदान के लिए सभी दछों को सहानुभूति

पहाँ तो मामदान की ह्या ही कन गयी है। इसका एक कारण यह है कि सभी दलों के लोग इसमें क्यो हैं। इस अप सदुरा शहर में आनेवाल हैं, तो हमारे स्थागत के लिए यहाँ एक सिमित बनी है। सहुत एक बहुत पुराना शहर है, वहाँ स्थागत में भूनत और अपनिदान हमारे स्थागत में भूनत और अपनिदान हमें कि लाग एक वार्वजनिक सभा हुई थी। उस सभा में बा चटना हुई, वैदा अन्तमक महास राज्य में दूसरे किसी काम के लिए नहीं आया। अपने सो हुई, वैदा अन्तमक महास राज्य में दूसरे किसी काम के लिए नहीं आया। अपने सो हुई की अन्तमक महास राज्य में दूसरे किसी काम के लिए नहीं आया। अपने सो हुनाय नजदीक आ रहे हैं, इसलिए पार्टियों की कथामक्य वह रही है। फिर भी उस समा एक ही 'लीटफार्म पर सभी दलों के लोग आये! कामेस, अजा-समाजवारों दल, कम्युनिस्ट दल, इविड सुन्नेट, क्ळइम्म और रचनात्मक कामैकती, कप दलों के वकाओं ने कहा कि इस काम के बहुत्या देना चाहिए। कम्युनिस्टों ने भी नयी बात कहीं।

हमें यह कहने में खुत्ती होती है कि बब से भू-दान-यज्ञ का विचार शुरू हुआ, तब से हमें कम्युनिटों की कुछन-कुछ वहत्त्रभृति हास्ति होती गरी और मामदान के बाद बब से हमने मालक्षियत मियाने की बात जीरों से श्रुष्ट औ, तब से को हननी पूरी सहात्रभूति हमारे क्षय है। हमने से जैतियाना में भा शाल पहले ही उनने कहा या कि द्वाप होगा यत में आकर नशें लूटते हो, हमारे साथ धाकर दिन मैं लूटी। उस वक कम्युनिस्ट बंगल मैं हिन से भी रात मो धाकर इमला करते थे। उनके खिलाफ सरकार की लेना खदी थी। दोनों के बीच भू-रान-यत चला। इमने दोनों दलों के दोप स्पष्टता के साथ लाहिर लिये। "कम्युनिस्ट कोई बंगल के शेर नहीं कि शिकार से सतम हो लावें। उनके विचारों का समाधान करना ही होगा"—यह बात हमने सरकार के खिलावियों के सामने रखी थी। कम्युनिस्टों वे क्षा कि "म्म्राग्नो, इस तुम्हें खिलावियों के सामने रखी थी। कम्युनिस्टों वे क्षा कर्ने विश्वास या। उन्हें खिलाति हैं कि दिनदहाद कैवे लूटा काता है।" उस वक्त उन्हें विश्वास या। उन्हें लगाता था कि यह आदमी वह लोगों का प्रकेषट है और इमारे धान्योतन की दवा देने के लिए आया है। किर उद्दीखा में इमारी कम्युनिस्टों वे मुलाकात हुई और उन्होंने इमारी आत कचूल की थी। उसके पहले उत्तर प्रदेश ग्रीर विश्वास में भी कम्युनिस्टों वे मुलाकात हुई थी। लेकन वह हम उनके मन मैं विश्वास वेदा न कर एके मे।

ध्यान रहे कि इस आन्दोलन की शुरुआत केवल एक व्यक्ति से हुई है।
कोई एक व्यक्ति ऐसी समस्या न हाय में ले सकता है, न इल ही कर सकता
है। इसिक्टए सम्भी एसत्युवि हासिल करना ही उपका सुरूप यक है।
इतिहास में लिका जायमा कि मूदान-मक-आन्दोलन इस दंग से कालाम गया,
कर्म किसी पार्टी की मलतफ्दमी नहीं रही और उसे समिकी सहातुम्दि हासिल
हुई। किन्तु हमें समझे एक करने में तिमिलाक में सससे स्वातुम्दि हासिल
हुई। किन्तु हमें समझे एक करने में तिमिलाक में ससे इसलिए सफलता मिली
है कि यह कार्य ही समझे परन दें। लेकिन कर्म एक हो पार्टी के अन्दर गुरु
होते हैं और उनमें आपस-आपस में मतसर चलता है, वहाँ हमें समसे एक करने
में सफलता नहीं मिली है, क्योंकि वहाँ आपस में मतसर के कारण विरोध होता
है, नहीं सार्वजनक काम में बाधा पड़ती है। सुशी की बात है कि यहाँ हा
साराज्य अच्छा है।

सम्पत्तिदान का प्रवाह वहता रहे

श्रापको मालूम हुश्रा होगा कि एक अनवरी हे सारी भूरान-शमितियाँ हूट रही हैं और तमिलनाड़ में तो यह साम समी से हो जुला है। इमने हिर्फ श्रपने साथ सम्पर्क रखने के लिए एक-एक जिले के लिए एक-एक निर्मुण, निराकार मनुष्य चुन लिया है। वह श्रीर कुछ नहीं कर रहा है, खिवा इसके कि मिन्न- मिन्न दश्चे और दूसरे भी लोगों से सम्बन्ध बनाये खे और कामी के लिए तमारा फरता रहे। हमें यह कहने में खुनी होती है कि मुदान श्रीर आमहान के गाँवों की मदद के लिए सम्पत्तिन्दान का प्रवाह बह रहा है। हमने यहले स्मिन्त्रिन पर उपादा लोगे होने स्मिन उस पर अपित्रिन पर उपादा लोर नहीं दिया था। तमिन्न लाई में ही हमने उस पर लोगे देना ग्रुट किया है। यहाँ इस सिर्फ भूदान और आमदान ही नहीं चाहते, बहिक आमदान की खिनाद पर आमदान की साम हमने आमदान के साथ श्रीर तीन बातें खोड़ दो हैं। हमने कहा कि आमदान के साथ श्रीर लीन बातें चाहते हुए होगी। इसी ताह पर्यो साम प्रामोदोग भी आर्थेगे, जिनमें चाहते हुए होगी। इसी ताह पर्यो हम प्रामत्त्रिन का श्रीर लालीन चलेगी और लालीनेद के निरस्तन का भी काम होगा। इस ताह पर पर इस प्रामत्त्रिन का श्रीर लालीन चलेगी श्रीर लालीनेद के निरस्तन का भी काम होगा। इस ताह पर पर हम प्रामत्त्रिन का श्रीर लालीन चलेगी श्रीर लालीनेद के निरस्तन का भी काम होगा। इस ताह पर पर स्मा प्रामुख का पूर्ण चित्र खड़ा करना चाहते हैं। संवित्रतान का श्रीरहार फरना बहता रहेगा, तभी वह कार्य होगा।

### बाहरी भद्द में खतरा

कार्यकर्ता बराइ-जगइ तंपित-दान के लिय क्षेत्रिया कर रहे हैं। पर इम प्रामशन के गाँववाजों को एक महत्त्व की बात तमकाना चाहते हैं। ज्ञाप लोगों को याइर ते मदद दिलाने का इम कुछ प्रयक्त करत करेंगे, लेकिन उठे इम पहुट महत्त्व नहीं रेते। प्रामदान का मुख्य देमग इसी बात में है कि गाँव के उब लोग मिलकर गाँव का स्वराव्य स्थापित करें। इम यह इश्लिय कर रहे हैं कि हमें पक मप है। प्रामी मद्रात-वरकार तीच रही है कि म्रामदान के गाँवों को कित तर मदद दी आय। सरकार इस तरह तीच गही है के म्रामदान के गाँवों को कित तर और उसका वह कर्तव्य मी है। ज्याने राज्य में तैकड़ों प्रामदान होते हो, लोग क्रमीन की मालकियत मिया गहे हो जीर सरकार उदाधीन रहे। यह हो नहीं सकता। मालकियत मिया गहे हो जीर सरकार उदाधीन रहे। यह हो नहीं सकता। मालकियत मिया गहे हो जीर सरकार स्वराव्य होगा। दुनीवादी सरकार या तत्रका समर्थन करना ही सरकार कर कर्तव्य होगा। दुनीवादी सरकार या तत्रका समर्थन करना ही सरकार कर कर हो से कर होगों के हार में जमीन रहे तो श्र-छा है, जो व्यक्तिगत माखिक्यत की नहुत कीमत करती होगी, वही सरकार प्रमादान को अतरा समस्त्रेगी । किंतु हमारी यह सरकार तो दावा कर रही है कि यह समाखनादी रचना बनाने जा रही है। इस कि ही जानते कि सरकार या कांग्रेस 'समाजनाद' का द्वार्थ क्या करती है, क्योंकि हुनिया में उसके पचातों अर्थ किये जाते हैं। फिर भी जो मी श्रार्थ किशा जाग, वह प्रामदान के खिलाफ नहीं जाता। इंग्रोलिए ऐसी सरकार ग्रामदान के प्रति उपेदा की शुंति नहीं रख सकती, उसे कुलुन-कुलु मदद देने की उसकी हुन्दि होनी ही चाहिए। यह ऐसा कर रही है, यह खुशो की बात है।

किंतु उसमें यह भय है कि गाँव के लोग यह समसेंगे कि श्रव तो हम पर जयर से खूव मदद वस्तेगी। पर सोचने की बात है कि श्रासमान से परमेरवर ही मदद मिलती ही है। यह भी श्रास आप काम नहीं करते, तो आपके काम में नहीं श्रात को महन्त-मदाककत करते हैं, बीब बोते हैं, हसीलिए उन्हें बारिया की मदद मिलती है। ये मेहनत करते हैं, बीब बोते हैं, हसीलिए उन्हें बारिया की मदद मिलती है। ये मेहनत करने, तो वर्षा हैने पर सिक्त सार ही जोगी उसी उसी है, जब किशन बारिया के पढ़ले उसकी तैयारी करता है। किशन स्वयं मेहनत न करता, तो परमेश्वर की मदद मी उसके काम न झाती। इसलिए हम काम न करें, तो बाहर के संपत्तिन्दान-वालों की, सरकार की श्रीर श्रास्य सन्वर्तों की मदद हमें हरीगंव न मिल सकेगी। सिक्त लगा कि यह बात में स्वर कर खापकी आगाह कर हूं।

## दुनिया सरकाररूपी रोग से पीड़ित

मेरे मन में और एक बात है, जो मैं आपके सामने कह देना चाहता हूँ। वनोंकि इस छोटो-सी किदगों में इम अपने विचार छिपाना नहीं, खोल देना चाहते हैं। इसारा पुरुष विचार है कि सारो दुनिया को सरकारों से हो सुक्ति मिले। इसलिए यदि इस सरकारी मदद पर हो निर्मर रहेंगे, तो वह इस सरकारने बनेगी। आह सारी दुनिया अधर किसे रोग से पीड़ित है, तो वह इस सरकार-रूपी रोग से पीड़ित है। आज राम-नाम की बगद 'सरकार' नाम ने ले लो है। १९४७ से इस लोग जाहा मुलाम बन गये हैं। उसके पहले लोग समस्ते थे कि हमें सरकार की मदद न मिलेगी। बो कुछ करना है, हमें ही करना होगा। लेकिन स्वराज्य प्राप्ति के बाद लोग समक्षने लगे हैं कि सरकार की मदद तो हमे मिलनेवाली ही है। ऋगर ऐसा सोचकर वे पहले से दस गुना परिक्षम करते, ती हिन्दुस्तान बहुत आगे बढ़ता। पर लोग श्राज उल्टा ही समभने लगे हैं। वे समभते हैं कि हमें कुछ करना घरना तो है नहीं, बो कुछ करना है, सरवार की ही करना है। लोग समस्ते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में आकाश से पानी बरहता था ग्रीर श्रव भी सिर्फ पानी ही बरसेगा, तो ज्यादा क्या हुआ है श्रव स्वराज्य हो गया है, तो मृग नत्तत्र में ब्रायमान से कपहा नीचे गिरेगा, ब्राह्म नत्त्र में केला गिरेगा श्रीर पुनर्वेसु में सारा छनाज गिरेगा । वे कहते हैं कि ''हत्रराज्य के पहले भी हमें काम करना पड़ता या और छव भी करना पड़ता है, तो हम सुखी तो नहीं हुए।" पर मैं कहता हूँ कि स्वराज्य के बाद आपने क्या छोड़ा ! उससे पहले आप आपस में लहते थे, क्या अम यह छोड़ दिया र पहले आप भूठ बोलते थे, एक दूसरे को ठगते थे, क्या श्रव उसे छोड़ दिया रे श्रापर श्रापने वे सारे दुर्गुंग नहीं छोड़े. तो परिस्थित में क्या फर्क होगा र

# रघराज्य के घाद त्याग की जरूरत

स्वराज्य आया, तो परिस्थिति के कारण श्राया, गांबीजी के कारण श्राया श्रीर कुछ गफलत में भी श्राया, ऐसा समक्त लो। क्योंकि लंका श्रीर प्रसदेश ने कीन सा बड़ा प्रयत्न किया, जो उन्हें स्वराज्य मिला ! इसलिए इमने कोई बहुत यद्दा पराक्रम किया, इसल्टिए इमे स्वराज्य मिला, इस भ्रम में मत रहो। हाँ, इसने स्वराज्य के पहले इतना पराक्रम किया कि एक दूसरे के बहुत से गले काटे। हिन्दू, मुसलमान, सिख श्रादि के जो कमाई चले, उसका पराक्रम बहुत हुआ। श्रालिर गांधीओं ने कह दिया कि लोगों ने को श्राहिसा रखी, वह वीरों की श्रहिंसा नहीं, लाचारों की श्रहिंसा थी। श्रमर मीरों की श्रहिंसा होती, तो ३१ वालों के अन्दर ऋाप मारतभर में एक चमत्कार देखते। लेकिन उन्नके लिए हमें निराश नहीं होना है । हमें समफना चाहिए कि श्रागे हमारा कर्तव्य क्या है। गाँव गाँव के लोगों को अपने पाँव पर खड़े होना चाहिए, त्याग की भाना बढ़नी चाहिए, हरएक को समक्ता चाहिए कि मुक्ते श्रपने गाँव के लिए त्याग करना है। ये सारे गुख गाँव-गाँव में ख्राने चाहिए ख्रीर गाँव-गाँव को श्रपनी शक्ति का आन होना चाहिए।

# आईने में अपना ही प्रतिबिंब दोखता है

भ्राज कुल दुनिया में एक भ्रम पैदा हुन्ना है कि सरकारों के कारण हम यचते हैं, ग्रमर सरकार न होतो, तो हम बच न पाते । श्राज हो हमने मुना कि जापान की सरकार सेना की बात कर रही है और वहाँ की जनता को वह जँच नहीं रही है । पाकिस्तान के जो मिन हमसे मिले, उन्होंने भी कहा कि वहाँ की सरकार ने किया हुआ सैनिक समझौता वहाँ की जनता पसंद नहीं काती, साजभर से सरकार मेंच लोगों को रूप माने से ज्यादा पसंद नहीं श्राती, साजभर दे दो-तीन बार सरकार दरला करती है। किर भी बहुनिया के लोगों को यह भ्रम है कि सरकार के बिना हमारा काम चल नहीं सकता । हम यह समझ सकते हैं कि लोगों का काम खेता , को बाता । हम यह समझ सकते हैं कि लोगों का काम खेता, मम के बिना न चलेगा, मममान के बिना न चलेगा, प्रमान के बिना न चलेगा, का के बिना न चलेगा। हो तो लोगों का काम चलेगा । हो लोगों का काम सकते हैं कि पदि शादी को बिधि न हो, कुट्रव-व्यवस्था न हो, हो लोगों का काम चलेगा । होकन ऐसी यहां भी हम सरकार की पिनती नहीं करते । वासव में जनता की सरकार की भीई जरूरत नहीं । वह तो एक समाज वासव में जनता की सरकार की भीई जरूरत नहीं । वह तो एक समाज

वास्तव में जाता को उरकार को काई जरूत नहीं। वह तो एक उनाव के प्रवाह में जीव धन गयी। सामाव में एकरछवा निर्माण करने में हम समर्थ विद्ध न हुए । समाव में अरोकियिक भेद पढ़ गये। हमें अस्तिरोध से फाम करने का पूरा शित्तवा नहीं मिखा। उसके बदले में हम राज्यस्ता से काम लोना चाहते हैं। जो काम लोगों को शिक्षित करने से हो सकता है, उसे हम इंडराकि से करना जाहते हैं। हरएक सरकार वालीम के लिए बितना खर्चा करती है, उससे कई गुना खर्चा सेना पर करती है। पाकितान की सरकार करती है के "शिंद्युसान के दर के कारण हमें सेना और राखास्त्र बढ़ाने पड़ते हैं, उस पर खर्चा करना पड़ता है।" हिन्दुस्तान की सरकार करती है कि "वाकिस्तान का यह अञ्जा नहीं है, इसीलिए हमें सेना पर जोर देना पड़ता है।" उधर रूस महता है कि "श्रमिरिका का ख्याल गलत है, इसीलिए उसके डर से हमें शरवास्त्र बहाने पढ़ते हैं।" श्रमिरिका भी रूस के लिए बही बात कहती है। श्रावित सही बात क्या है! पाकित्तान के डर से हिन्दुस्तान को डरना पढ़ता है या हिन्दुस्तान के डर से पाकित्तान को है श्रमा प्रतिविव ही श्राईने में दीखता है। यहाँ वह तालार लेकर खड़ा है। हमें उत्तका डर मालूम होता है, हम अपनी तलवार मलवृती से पकड़ते हैं, तो यह श्राईनेकाली ताशीर भी वैसा ही करती है। हमें यह पहचानना है कि सामने को दीख रहा है, वह हमारा ही प्रतिविव है। इसे यह पहचानना है कि सामने को दीख रहा है, वह हमारा ही प्रतिविव है। इसे यह पहचानना है कि सामने को दीख रहा है, वह हमारा ही प्रतिविव है। इसे सुता हेन्दुरलान होना की साम करेगा, तो हम समने हैं कि वह सारी होना में नीतिक शक्ति प्रकट सरेगा।

सारांश, बन तक इस हुनियामर के सब लोग ये सारी सरकार अपने दिर पर उजये रहेगे, तक तक यह काम न बनेगा। क्योंकि आज चन्द लोग सममते हैं कि इस करीड़ों लोगों के लिए जिम्मेदार हैं और वे करोड़ों लोग भी सममते हैं कि ये लोग हो हमारी रह्या करते हैं। इसीलिए उनके चित्त करा अपभीत रहते हैं। वहाँ चित्त अपभीत होता है, वहाँ सारा दारीमहार हेना पर आ जाता है और सेना पर जितना भार रखा जाता है, उसना भव बहता है।

#### मानव को स्वजाति का शय

दुनिया मे ऐसा छोड़ माशी नहीं, बिसे ख्रयनी ही बाति के बर से संशरक शरम बनाने पड़े हैं। पर्छुदिया एक छोटा-छा बीव है, पर ये मिल-जुलकर काम फर बड़े-बड़े मकान बनाती हैं। उठ स्ववाित का मय नहीं मालूम होता है। उठ स्ववाित का मय नहीं मालूम होता है। संगल का एकझाब दिरन क्ष्मी दूवरें हिरन के साय लड़ लेता है। पर एक दिरन की जाति दूवरों हिरन को बाति के बर रही हो और उसने बजने के लिए साशाहर मना रही हो, ऐसा कहीं नहीं दीखता। किसी बमाने में दुनिया में अंगला बहुत थे। इनलिए मनुष्य को अंगली बानवरों का बर था। उनका मुस्तवात करने के लिए मानव ने बाखों और तलवार का उपयोग किया। आखिर वह स्व सकल हुआ। खात तो वे बेचरे माथी मनुष्य भी दूया से ही बंगलों में प्राचित रखे साते हैं। किर भी आज मानय मानव के ही बर से बड़े-बड़े भगानक मुस्तात वना रहा है। यह एक झज़ीक्सी बात है।

#### शिव्तित देश भी भयभीत

किसी भी देश के किसान दूखरे किसी देश के किसानों पर हमला करने के लिए जाते नहीं दोखते । वे जमीन की तलाश में दूखरे देशों में जाते हैं, पर यह कभी नहीं दोखते । वे जमीन की तलाश में दूखरे देशों में जाते हैं, पर यह कभी नहीं होता कि किसानों ने उठकर दूखरे देश पर हमला किया हो । फिर पास्किरतान को हैन्द्रस्तान को और जीन का जापान को भय क्या है! मय है, वह जी जापान को श्रेष की नहां और जीन का जापान को भय क्या है! मय है, वह ले नेताओं को दूखरे देश के नहां जां का इस देश के नहां जां जों को उठ देश के महत्त्वाकां लोगों का भय है और वे अपनी-अपनी जनता को अपना मय सिखाते हैं। फिर जनता भी कहती है कि हाँ, हमारी रखा करनी जाहिए। कुल दुनिया में एक ऐस्ता मन देश किया गया है, जिसके कारण लोग ला जाता हो कर बैठे हैं। कैनल तालीम है, किर हम पहना-किसाना फरते हैं, यह बीमारी हट नहीं सकती। हिन्दुस्तान अशिक्षित देश है, पर जापान, जर्मनी, इंग्लेंड तो शिवित देश हैं। किर भी यहाँ भी जनता में पूरा भय हाथा हुआ है।

#### सरकार के कारण हम असुरचित

लोकग्राही का सबसे बढ़ा दोप यह है कि हमारा सारा दारोमदार चन्द लोगों पर है। उसमें लोग अपने हाम में अपना बीवन नहीं रखते। उसमें कुछ लोगों के हाम में सपना बीवन नहीं रखते। उसमें कुछ लोगों के हाम में सपना बीवन नहीं, रखते हैं कि सरकार हमारी रखा करेगी। इसमें लोकमत का धोई स्वाल नहीं, मुख्य व्यक्ति की अपना के अमुसार ही साम बलता है। यह बहुत ही शोधनीय बात है। आज कांभ्रेस की सरकार चलती हैं हमें दात बलता है। यह बहुत ही शोधनीय बात है। आज कांभ्रेस की सरकार चलती हैं हमें हम सरकारों में मोई दिलचरमां नहीं। हमें किश्मी खास सरकार के लिलाफ नहीं, कुल सरकारों के लिलाफ नहीं, कुल सरकारों के लिलाफ नहीं हम मानते हैं कि खब तक हम यह सरकार कमें सदा अपने किर पर उठाये रहेंगे, तार तक हम शहरत अध्वातित हैं। तार तक हम शहरत अध्वातित हैं।

#### भच्छे राज्य का डर

पाफिरतान ने अमेरिया से श्राम्त-संधि कर ली। उस समय एं० नेट्रूल ने देश को संमाल लिया और कहा कि "इससे हिन्दुस्तान भ्यमीत न होगा।" लेकिन प्रगर थे कहते कि यह भय करने की बात है, धनको हसी चक्त सेना में भर्ती होना चाटिए, तो कुल हिन्दुस्तान को दूसरा एक मिसला। लेकिन हमें यह भी प्रन्तु नहीं समला कि किसी एक मतुष्य की अपना के बहुत नहीं का प्रता कि किसी एक मतुष्य की अपना के बहुत हमें हमें हमें इस्ते राव्य करते हैं हमें राज्य के उत्तना दु: का नहीं, बिताना सकन राज्यकर्ता के अपने राज्य करते हैं हमें ति कहाँ अपने राज्य करते हैं, यहाँ लोगों को शासन में से मुक्त होने की बात नहीं सुकती। किन्दु आल अपना राज्य है, तो कल खराब भी राज्य आ सकता है। हपितद बम तक लोग अपनी ताकता से, हमायलंबन से उससे मिलन नहीं गते, तब तक यह बाता न उनती।।

#### **भारमावलं**बन

ह्मीलिप्प प्राप्तवान में खरकार छोर बाहर को भी मदद मिलती है, तो इस उद्ये तेते बक्तर हैं, पर चाहते यही हैं कि प्राप्त-दान के लोग छपनी अपना का वल बहानें। आत्मावल को वालीम हरपक लड़के को मिले। जब तक हम एक देर में बेंचे रहेंगे, वन वक छातमबल न बहेगा, प्राप्तान ने छातमकान महना चाहिए। मैं यह छोटी-छी देव नहीं, किन्दें ये र-४ लड़के ही मेरे लड़के नहीं हैं। कुल गाँव छोर द्विनया मेरा कर है। बितने लड़के हैं, वर मेरे लड़के हैं, धम माई मेरे भाई हैं, पेटा व्यापक छातमछान होना चाहिए। बब तक पंकुचित देवहिद रहेगी, तन तक हम बरते रहेंगे। कोरों को यह वालाम मिलतो है। प्राप्तान हैन वह दे हमें सम्म हैं। प्राप्तान से लोगों को यह वालाम मिलतो है। प्राप्तान देनेवाले लोग समझते हैं कि मालकियत हमारी नहीं। परमेरपर की है। बामीन इमने प्रामदान किया, अब हुमें क्वा भिलेगा, यह मत खोचों । बहिक यही सोचों कि हमने प्रामदान किया, छव हम क्वा करेंगे । करनेवाले हम ही हैं, जैवा चाहें कर करेंगे । परमेश्वर की खाहे मैं कर्म था कल मिलकर रहता है । छगर हम चबूल का बीज बोते हैं, तो हमें छाम न मिलेगा श्रीर छाम की गुठली कोते हैं, तो बचूल न मिलेगा । यह ईश्वर की खाँछ है । इसलिए हम अब्झा काम करेंगे ग्रीर गाँव को खच्छा बनायेंगे।

हमने प्रामदान दिया, तो ख्रव बाहर के लोग हमारे लिए क्या करते हैं, ऐसा मत सोचो । आपके लिए दूवरों को क्या फरना है ! आपके लिए तो आपको ही करना है । आपका देखकर किर दूवरे गाँव भी वैसा ही करेंगे । क्या पांच लाख गाँवों में आमदान होगा, तो सब-के-सब गाँव सरकार से मदद माँगों । सरकार के पास कीन-सी चीज है, लो आपके कि सह । पर गाँव एक-एक गाँव की अपने सा सकार के पास करनार कर पाद कि सरकार के पास काल गाँवों के पास लो खीच है, उन्हें उनाह चाक सरकार के पास नहीं है। प्रामदान होंगे, तो गाँव लाख गाँवों में होंगे । क्या आप समकते हैं कि मानवान ने आपको हो अवकत दो है, दूसरों को नहीं , हसलिए आमदान की बात आपको ही सुकेगी, दूसरों को नहीं । यह बात तो पाँच लाख गाँवों को सुकेगी । इसलिए यह समक्ष हैं कि आमदान 'आसावलंबन' हो है ।

वैरिच्युर ( मदुरा ) २४-१२-<sup>१</sup>५६ [ श्रासपास के गाँवों के सुखिया और क्लुपट्टी-श्राश्रम मे ग्राम-सेवक की ट्रेनिंग पानेवाले विद्याधियों के बीच दिया गया प्रवचन । ]

# 'सर्वोद्य' शब्द छोड़ने में गलती

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद खबसे पहले करने की चीज तालीम देकर देवकों का निर्माण करना है। उनके पूर्व सेवकों का मुख्य कार्य स्वराज्य प्राप्त करना श्रीर बाहरो हुक्सन दूर करना ही था। उनके लिए बहुत क्यादा तालीम की करूरत न थी, हृदय में भावना भर काना ही पर्याप्त था। किन्तु स्वराज्य-प्राप्ति के बाद होगों के सामने 'सर्वोदय' का मंदिर बनाने का विशाल कार्यक्रम श्राप्ता।

'सबोंदय' शब्द बहुत से लोग मान्य करते हैं। फिर भी उसे यह कहकर टालने की भी कोशिश होती है कि यह उच्च शब्द है, शायद उतना इम न कर पार्थे, इसलिए 'समाजवादी समाज-रचना' शब्द अच्छा रहेगा। लेकिन वह पेसा गोलमरोल शब्द है कि उसके पचासी अर्थ होते हैं। उसका प्रयोग करना श्रीर न करना, दोनों बराबर है। हिन्दुस्तान के पूँबीवादी भी कह रहे हैं कि हमें 'समाजवादी समाज-रचना' मान्य है। इसलिए श्रय उस शब्द से स्यादा हिन्द्रस्तान का कोई बहुत उद्धार होगा, ऐसी वात नहीं । समानवादी समान-रचना में व्यक्ति और समाज के बीच विरोध माना जाता है। झाजकल यूरोप में समाजवाद 'उत्पादन बदाश्रो श्रोर लोगों को सुली करो' 👖 ही समाप्त हो जाता है। किन्तु केवल चंद पंचीं के सरकारी बना लेने और उस पर सरकार की सत्ता लाग् करनेभर है 'श्राम बनता की शक्ति' निर्माण नहीं होती। उत्पादन गढ़ाने श्रीर लोगों को श्राब से श्राविक समृद्ध बनाने की कोशिश से भी जन-शक्ति पा निर्माण नहीं होता । पूँजीवादी समाज-स्थना में भी अत्पादन बढ़ाने का स्त्रीर समरो मुखी करने का विचार मान्य किया बाता है । श्रवश्य ही वह 'साम्ययोग' नहीं मानता, पर 'सब लोग मुखी हों' यह वे मान्य करते ही हैं। याने सबके समान सुल की बात वे कबूल नहीं करते, पर सबके सुखी होने की बात वे भी मान्य करते ही हैं।

इसीलिए 'बेलकेश्वर स्टेट' ( बल्यायाकारी राज्य ) कोई अन-शक्ति महाने वाली चील नहीं । में मानता हूँ कि औहम और इन्फरंद शय का राज्य 'बेलकेश्वर स्टेट' था, लेकिन इनके राज्य में जनता की कोई तावत बढ़ी नहीं ! शक्तर गया, अहाँगीर श्वाया । श्वीरंगवेब श्वाया, तो तोगों की हालत श्वर हो होते लगी ! शक्तर के राज्य में श्वन्ती हालत थी । अगर जनता में शक्ति होती लगी ! शक्तर के राज्य में शब्दी हालत थी । अगर जनता में शक्ति नामांया हुई होती, तो फिर बदा के बिए लोगों की हालत श्वन्ती हो शक्ति । न तो यह पुराने राजाओं से हो कका और न पूँजीवारी राज्य-व्यवस्था या श्वामक्ष से समाजवादी समाज-रचना की यूरीपीय बात से होगा । आधुनिक लेखक इसे क्ष्मुल करते हैं, इशिलए 'बिलकेश्वर स्टेट' या 'बमाजवादी समाज-रचना' कहने से इम कोई बहुत क्यादा प्रकाश शालते हैं, से नाही । श्वत्य (वॉर्सर' नाम से लो मंदर शब्द श्वरान करना चाहिए । उस संबर को एक सुंदर श्वरान करना चाहिए। उस संबर को एक सुंदर शब्द करना स्वाहिए।

# त्तद्यविंदु का भान और स्थानविंदु का ज्ञान

हमारा धर्म कहता है कि हम मुक्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम मुक्तिवाही हैं। हम मोच ने तो बहुत दूर हैं, लेकिन चहाँ स्वेत्र की बात आती है, वहाँ
हम मोच ने कम की बात नहीं करते । सभी वर्मवाल 'वालवेशन' (मुक्ति) आहर
पा उपयोग करते हैं, यर हम ग्रान्ट ने हम बहुत हो दूर हैं। फिर भी उस श्रान्ट के बिना हमें समाधान नहीं होता। आज हम नहीं है, वह तो हमारा स्थानिकट्ट
है। पर वहाँ हमें जाना है, यह तो आंतिम बिन्दु है। वही हमारा स्वप्तिकट्ट
है। पर वहाँ हमें जाना है, यह तो आंतिम बिन्दु है। वही हमारा स्वप्तिक्ट
है। पर वहाँ हमें जाना है, यह तो आंतिम बिन्दु है। वही हमारा स्वप्तिक्ट
है। मनुष्प को इसका सप्ट कान होना चाहिए कि आज हम कहाँ हैं और हमारी
हालत क्या है। हमें इसका मान होना चाहिए कि अन्त में कहाँ जाता है पा
हमारा क्या तक्य है! अगर हम कोशिश करें, तो आज की हालत का हमें जान
हो सकता है। पर अन्तिम जदब की विक्ती भी कोशिश करें, तो भी उसका पृत्र
कान नहीं हो सकता है। पर अन्तिम जदब की विक्ती भी कोशिश करें, तो भी उसका भूम नहीं

से पूछें कि "क्यों माई, कहाँ था रहे हो ! तुम्हें कहाँ बाना है ! क्या लदय है !" तो जवाब मिलता है "परमात्म-दर्शन या मोच ।" छेकिन उससे 'मोक्ष' की व्याख्या करने को कहें, तो वह नहीं कर सकता। फिर भी उसके सामने भावना स्पष्ट है। मोत्त क्या नहीं है, यह वह बता सकेगा, लेकिन वह क्या है, यह नहीं बता सकता। वह कहेगा: हम श्रनन्त विकारों से मरे हैं। वे विकार वहाँ नहीं हैं. कहाँ हमें जाना है। इसके लिए 'ईश्वर-दर्शन', 'मुक्ति', 'सालवेशन', 'परपेन पशन' ( पूर्णता ), ये सारे अलग-अलग शब्द इम इस्तेमाल करते हैं, पर यह चीज क्या है, यह नहीं बता पाते । यह क्या नहीं है, यह इस बता सकते हैं और यह है, यह इम जानते हैं । इसीको कहते हैं 'मान' ।

शिव और शक्ति अलग न हो

हमें सर्वोदय का स्पष्ट भान होना चाहिए । हम इस शब्द को कमी न छोड़ें । जो इसे छोड़ते हैं, वे बड़ा भारी रत्न खोते हैं। परिखामस्वरूप श्लाज देश के सेवकों में दुविघा हो रही है । यहाँ एक झबीव सा दृश्य दीख रहा है । एक स्रोर कुल रचनात्मक कार्यकर्ती इकडे हैं, चाहे उनमें से कुछ क्षप्रिस में हैं, कुछ प्रचा समाजवादी दल में, कुछ और कहीं, तो कुछ कहीं भी नहीं हैं। सेकिन उन सबका दिल 'सर्वेदय' शब्द से जुड़ा है। वृसरे ऐसे खोग हैं, जो किसी-न किसी फारण इस शब्द को टालते हैं। इसी कारण देश की शक्ति नहीं बन पाती।

'तिदवाचकम्' में लिखा है कि "शक्ति तैय (शिव का) रूप है, त्री शक्ति है।" इस तरह जब शक्ति और शिव एक हो जाते हैं, तभी भक्ती की सुरत्वा होती है। सर्वोदय 'शिवम्' है श्रीर बिसे श्राप 'शब्यसत्ता' कहते हैं, वह है, 'शक्ति'। जब शिवम् से वह शक्ति अलग पड़ जाती है, तब वह जीय होती है श्रीर शक्ति से शिय अलग पह बाता है, तो वह वैराग्ववान है ही। उसका वैराग्य कोई छीन नहीं सकता। पर उसके साथ शक्ति जुड़ जाय, तो वैभव प्रकट होगा !

किन्तु श्राज लोगों ने समाज-रचना करने की सत्ता किन्हें सींपी है, वे स्रोग श्रीर समान सेवा की तीव भावना रखनेवाले लोग, दोनों के बीच भेर आ गया है। इस तरह इस देश में दो विभाग पड़ गये हैं। इमारी कोशिश है कि ये दोनों एक हो लायें । उचर वे भी कोशिया हो रही है कि दोनों एक हो जायें । वे मोशिया करते हैं कि सभी हमारे पत्न में श्रायें । इस तरह हम एक-दूसरे को लाने बैठे हैं । हमे विश्वास है कि हम ही उन्हें खा लेंगे, क्योंकि शक्ति जड़ वस्त्र है श्रीर 'शिवर' चेतन है । वह बहाँ जाता है, वहाँ हदय का स्पर्ध होता है श्रीर वह जहाँ जाती है, वहाँ लाठी जाती है । एक श्रीर कंडा है । कंडे से भग पैदा कर सकती हैं । इससे ज्यादा यह कुछ नहीं कर सकता । कंडे से कम नियमन नहीं हो सकता । इसीलिए शालकारों ने यति, अंग्याधियों के हाथ में हो कंड दिया—शानियों के हाथ में दंड दिया । श्रास तो पुलिस के हाम में दंड है — जिन्हें कम-से-कम खबता है, उनके हाय में कंडा है ।

#### फानून से प्रामदान नहीं हो सकता

हिन्दुस्तान में ऐसा बोर्ड कानून बन नहीं सकता कि ग्रामदान देना ही चाटिया. सबको जमीन दी नायगी। राजको स्वामित्व में से मुक्त किया नायगा। बहुत हुआ, तो सरकार ऋण माँगेगी, उसे दान माँगने की दिग्मत ही नहीं। वह ताकत उसने खो दो और दंड को ही सामने रखा है। दंड-शक्ति के पास 'दान' नामफ वस्त है ही नहीं । यह सर्वोदय की ही शक्ति है । सर्वोदय दान माँगता है। एक मन्त्य अमीन देता है, तो उसे इम किसी भूमिहीन को दे देते हैं। खेत में बोने के लिए उसे बीज चाहिए, तो हम उससे पूछते हैं कि "जमीन तो दी, लेकिन श्रीज न दीगे !" वह कहता है : "हाँ, थोड़ा दूँगा ।" दान में यह ताकत है । मान लीजिये, बानून से जमीन छीनी जायगी, तो क्या इस तरह बीज भी मिलेगा ! शापकी कर्या कोई श्रपहरख कर है और श्राप किसीको उसे प्रेम-पूर्वक समर्पित कर दें, दोनों मे बोई फर्क है या नहीं ! लोग हमें पूछते हैं कि "बाबा, यह दान की बात क्यों करते हो ! कानून के खरिये काम क्यों नहीं करवाते !" यह बैसा ही पुछना हुआ कि "आप लड़के के बाप होकर किसीके घर जाकर प्रेम से कन्या क्यों माँगते हैं ! छीन क्यों नहीं लेते ! जल्दी कार्य हो जायगा !" पर क्या यह 'कल्याखा' ( विवाह ) होगा है यह एक सीघी-सी बात है, फिर भी ऐसे सवाल पैदा होते हैं: क्योंकि शिव श्रीर शक्ति, दोनी श्रलग हो गये हैं। शिव से शक्ति श्रला पड़ जाती है, तो वह राज्धी बन जाती है श्रीर उससे जुई।
रहती है, तो देवी बनती है। श्रव जब कि प्रामदान हो गये हैं श्रीर सरकार
मदद दे रही है, तो शोभादायक बात है। किन्तु बड़ी बात तो यह है कि
लोक-इदय में प्रेम पेदा हो श्रीर वे प्रेम से व्यक्तिगत मालकियत समाज को
समर्पता करें।

# जमीन के साथ ज्ञान भी दीजिये

इस किलताल में आपकी झाँखों के सामने महुरा किते में २५.५० नाँवों ने मालिक्यत का समर्थेच कर दिया है। यहाँ कुछ गाँबों के मुलिया भी आमे हैं। इम उनसे पृछ्ता चाहते हैं कि किन लोगों ने आमरान किया, उन्होंने मूखेता का काम किया या अक्छ का है इस पर आप लोग सीचिये। गाँब-गाँव के मुलिया आगर सचसुन मुलिया बनना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, इसे समिक्रये ! 'शुलिया' याने गुल चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, इसे समिक्रये ! 'शुलिया' याने गुल शारीर में सेते मुलि है, तैने हो गाँव में मुलिया हैं। मुलिया वा स्वाप क्या हैं। से इसे स्वरूप हो तो हैं इस इस लायता, लगान हो न खुनेगी, मुँह किलकुल बेकार हो बायता। अत्यार वह लगा खाया, लगान हो न खुनेगी, मुँह किलकुल बेकार हो बायता। अत्यार वह लगा उदार बनकर लग्न कु के अच्छी तरह सीसकर पेट में बकेल दे और खाली हो जाय, वे वह मुलिया बन बाता है। सामाय्य में मुलसीहास सुना रहे हैं कि भूतिया मुख सो चाहिए। ' मुलिया मुख सो चाहिया वक्त महत्वा है।

त्तोग पूछते हैं कि "ग्राप तो भूमिहीनों को बामैन दिलाना चाहते हैं। किन्तु से तो मूर्छ हैं, उन्हें कारत पर कोई शान नहीं। क्या पेंछे मूर्खों के हाथ जमीन देंगे।" यात ठीक है। वैद्यान्यानीया पूरा खब्डू ग्रामर पेट में धर्मेल देंगे, तो पेट उसे हजान न कर सकेगा। हसलिए मुख्या लोगों, शानी लोगों वा ही काम है जिस के पास बागीन पहुँचायें, उनके पास अक्ड भी पहुँचायी जाय। ग्रामर हम यह न कर एके ग्रीर बहें कि "ये तो मूर्ख हैं, इन्हें बमीन कीन दे।" तो उदला प्रभी रोगा कि उन्हें भूमिदीन रखा श्रीर मूर्ख मी। उन्हें वाम करने वा मीकः नहीं दिया ग्रीर जिम्मेवारी भी नहीं डाली, हसलिए वे श्रश्चानी रहे। बमीन तो उनके हाथ में धींपनी हो चाहिए, साम ही हमारे वात बो जान है, उसे भी उनके वात पहुँचाना होता । आपको कन्या उचित वर के हाथ में धींपनी चाहिए । ताय हो आगर वह दिए है, तो उत्तका निर्वाह, संवार अच्छी तरह चले, हसकी चिन्ता भी आपको करनी चाहिए । उसे कन्या धोंपनी चाहिए और साथ ही घर का मालिक भी बता वाहिए । अपे के अपको पुत्रवत् मानना चाहिए । अपे भी में दामाह को 'सन-हन-ला' याने 'कानृत से पुत्र' कहते हैं । बो अधिकार पुत्र का होता है । बी अधिकार पुत्र का होता है । बी अधिकार पुत्र का होता है । बी अधिकार पुत्र का होता है।

कहने का मतलव यह है कि आमदान में हम अपनी कमीन पर की मातकियत हो इते हैं, उसे गाँव की बनाते हैं, हसलिए गाँव के भूमिहीनों को कमीन मिलेगी और सम मिल-जुलकर काम करने, तो अक्ल का बँटवारा भी होगा। किर गाँव में कितने परिवार हैं, यह देखकर कामेन के अलग-अलग कामें बनायेंगे या छोटे गाँव में का पर कि सी नायेंगे में कोटे कर कि साम कि सी में कि सी मिल कुल भीण अरन हैं। उस उस वा बें होलत देलकर होंगे। में कि सी मिलकुल भीण अरन हैं। उस उस वा बें होलत देलकर हो गाँवमों है के बँटवारा कैसे होगा है। उस उस वा में कि लगह-कगह यह चर्चा वाती है कि बँटवारा कैसे होगा है। एक अर वहेंगे या अलग है यह मामूली बात है। यह तो प्रयोग की बात है। बिस तरह लाभ होगा, उसी तरह किया नाया। एक गाँव में एक तरीका चला, तो तुसरे गाँव में दूसरा भी चल सकता है। फिर अलग-अलग अगुभव आयगा और उनके तुसरे में बात मी और उसमें से एक तरीका चला, तो तुसरे गाँव में वृत्ता भी बात में है। उसमें से एक तरीका चला, तो तुसरे गाँव में वृत्ता भी का सकता है। फिर अलग-अलग अगुभव आयगा और उनके तुसरे में बात में वा से सी या रही है। सी सात नहीं। मातकियत हमारी नहीं, स्पत्तिगत माल-कियत सलता है, यही बात नहीं है।

### शत्रुनाश का सर्वोत्तम शख्न प्रेम

द्याज हम ईंधामधीह के अन्म-दिन पर बोल रहे हैं। उन्होंने वहा या कि "पढ़ोछी पर वैधा हो प्रेम करो, बैधा द्यापने पर करते हो।" एक बाहा-छा, छोटा-छा दाक्य है। छार्थ छमफने में बसा भी कठिन नहीं। लेकिन हुनिया में चलता क्या है। सबसे ब्यादा प्रेम मुक्ते 'द्यापने' पर है। नम्बर 'र' का प्रेम पति हो अपनी

पत्नी पर या पत्नी को श्रापने पति पर ! नंबर '३' श्रापने मित्रों पर ! इस तरह करते-करते ग्राखिर कुछ लोगों से प्रेम नहीं, नकरत भी पैदा होती है। यह तो एक बात है, लेकिन उससे भी बुरी बात है, माहयों को माहयों से मत्सर ! श्रहोधी-पदोधी के श्रापधी कमड़े, यह दूधरी बदतर वात ! एक तो कमानी-सा चहता-उतरता प्रम ग्रौर दूसरे नवदीक से नवदीकवाली ग्रौर दूरवाली हे भी भगड़े ! आज कुल दुनिया मैं यही चल रहा है । किन्तु वह शहस, बी प्रेममति था. कहता है कि जैसा अपने पर प्रेम करते हो, वैसा ही श्रपने पडोसी पर करो । ज्यादातर हमारा मुकाबला पड़ोबी से होता है, इसीलिए उसने पड़ोबी का नाम लिया। दुरमन का सवाल निकला, तो उसने कहा: "लव्ह दाइ एनिमि" ( दुरमन पर प्यार करी )। लोग कहते हैं कि शत्रु पर प्रेम करना श्राचीव-शी बात है। पर इसमें कोई स्रारचर्य नहीं, यही विज्ञान है । हमें सोचना चाहिए कि वह दुरमन मुक्ति द्वेप करता है, स्त्राग लगा रहा है। उनके पास अग्नि है, तो वह मुक्ते बुकानी है। मैं अगर दूसरी आग लगाता हूँ, तो वह और वह नायगी और अगर में उस पर पानी डालता हूँ, तो वह खतम हो जायगी। यही विज्ञान हा नियम है। ईसा ने राजु का विनाश करने का सर्वोत्तम उपाय बताया है। स्राज तक इसरे बद्दकर दूसरा कोई शक्त नहीं निकला । श्राजकल ये लोग एटम वम श्रादि बनाते हैं, तो वे शत्रुनाश नहीं, खबँनाश करते हैं। वे शत्रुत्व बढ़ा सकते हैं, भय पैदा कर सकते हैं, पर प्रेम नहीं। इसलिए श्रञ्जनाश के लिए वे विलकुल वेकार श्रीशार हैं। शतुनाश का सबसे क्षेष्ठ साधन प्रेम ही हो सकता है और यही ईसा ने बताया । मने की बात यह कि विके 'प्रम करो' इतना कहने से उनका समाधान नहीं हुआ, 'अपने समान प्रेम करो' यह कहा।

#### वामदानी ज्ञानियों की राह पर

पड़ोशी पर श्रपने समान प्रेम क्यों करना चाहिए, यह श्रापको वेदांत ने समज्ञाया है। शंकराचार्य श्रीर रामानुष उसका स्वरण वतन्यते हैं। बितना प्यार हम श्रपने वामें कान पर करते हैं, उतना हो दायें कान पर भी। जितना प्यार हम श्रपनो दायी श्रोंस पर करते हैं, उतना हो बायों श्रांस पर भी। उसमें हम दायें बारें का भेद नहीं करते । दायीं श्राँख बायीं आँख से विलक्क अलग नहीं । वह इमसे ज़ड़ी चीज है। इसी तरह समाज में ग्रालग-अलग व्यक्ति दीखते हैं. लेकिन वे श्रहग-श्रलग नहीं, एवं मिलकर एक चीज हैं। जैसे एक ही वृत्त की श्रलग-द्यलग शाखाएँ श्रीर पत्नव होते हैं, वैसी ही ये सारी शाखाएँ श्रीर पत्नव हैं। यह बात हमें बेदांत हिस्ताता है। सर्वोदय का मूल आधार यही वेदांत है। 'मैं' श्रीर 'मेरा' खतम होना चाहिए । यहाँ वेदांत है, यहाँ सर्वोदय है और यहाँ प्रामदानी गाँवों के लोग कर रहे हैं। पूछा जा चकता है कि तब क्या वे वेदारत के जानी वन गये ! नहीं, ये येदांत के जानी नहीं बने । वेदांत के शानी तो वसरे हैं। ये तो उन जानियों के पीछे जलनेवाले बन गये। रेडियो की शक्ति की जिसने खोज की, वह तो एक जानी परुष था । श्रव रेडियो का उपयोग करनेवाले को इतने ज्ञान की जरूरत नहीं । वेदान्त तो हमें शंकर धीर रामात्व ने विखाया तथा प्रेम का विद्वान्त ईसा ने 1 वनका ज्ञान हमें नहीं (नहीत्र में होगा तो कभी आगे आयेगा। उसकी तीव वासना होगी, तो बह जरूर प्राप्त होगा ); किन्तु को ज्ञान उन्होंने हमें दिया, उसका ध्रमल करने के लिए ज्यादा शान की क्या जरूरत है है प्राप्तदान देनेवाले छोटे-छोटे लोग हैं, हैकिन वे शंकर, रामानुज और ईसामसीह की सिखायन पर अमल कर रहे हैं। इसने उन्हें ख़न्छा ख़नुभव ख़ायेगा। उनका प्रेम बढेगा। उन्होंने एक प्रेम प्रकट किया। श्रव इसके श्रवभव से देश में एक ज्योति प्रकट होगी। फिर शारा देश बदल जायगा और जहाँ देश बदला, वहाँ दुनिया बदली ही !

#### ज्ञान्ति-शक्ति की जीत

हम चाहते हैं कि आप इस विचार का अच्छा अध्ययन बरें । वो यह नायें हो रहा है, वह छोटा कार्य नहीं । याक्यिक से किसी देश को पराचित कर उस पर काष्ट्र पाना प्राधान है । वह कोई नहीं पटना नहीं । किन्छ आमदानवाली पटना वहीं पटना है। यह शोवि-शकि की बीत है। इसकी नरावरी युद्ध में प्राप्त होनेवाले विजय से नहीं हो किस्ती। आज की कहाई ऐसी है कि बो बीतेगा, सो हरिगा और बो हारेगा, वह तो सतम ही होगा। आज ऐसे शस्त

ह्याँको हे समाने हो रहा है।

निर्माण हुए हैं कि उनसे बीवने थीर हारनेवाले, दोनों ही खतम हो आयेंगे। इसमें विसीकी जीत और किसीकी हार का सवाल हो न रहेगा। हमला करने के लिए आपके पास आने की जरूरत ही नहीं, यहीं से बैठे-बैठे ठीक कोरा समाया. तो वहाँ दम मिरेया । अब ये शस्त्र विभिन्त देशों के हाथ में शा गये हैं। श्रतः विजय प्राप्त करने के लिए वे ग्रीजार निजकल वेकाव हो गये हैं। इस काम के लिए कानून ऋषिक मदद दे सकता या श्रमर, जैसा कि मैंने कहा, कानून के पीछे दंख-शक्ति का जोर न होता। विना शक्ताल के कानून यमेशास्त्र के कानून माने जायंगे। मैं ऐसा एक कानून आपके सामने रखता हूँ। जिस पर श्राप विना किसी टंड के श्रमल दर रहे हैं। 'दीपहर का खाना विना स्तान किये नहीं खाना चाहिए।" कानन की सब किताबी को देख डासिये. पहीं भी यह कानून शिला नहीं है और उस पर कोई अमल न बरे, तो सरकार की तरफ से भी कोई दंड नहीं है। फिर भी इतने सब लोग बैठे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा न होगा, जो बिना स्नान विये दोपहर में खाला हो । कोई शरुस बीमार यहा हो या कोई लास दसरा कारण हो, तो ग्रस्ता बात है, पर बाकी सभी लीग शीमान-गरीय, पढे-लिखे या अपढ इस नियम का पालन करते हैं। शास्तिर यह नियम ग्रामा कहाँ से । उसका अमल क्यों होता है ! इसके दी फारण हैं। यक तो वट बल्याणकारी नियम है; इसरे, उसके पीछे कोई दंड लगा नहीं है। येशी कितनी ही बातें हमारे चीवन में बिना इंड के चल रही हैं। इन्हींमें वे इंड-शक्ति से विलक्क्स ग्रालग स्ट्रक्स समात्र में क्रांति लाने का एक पाम ग्रापरी

करेगा ? इसिल्ट ५.५० प्रामदानों से कार्य समाप्त नहीं होता । हरएक गाँव सा प्रामदान हो सकता है और होना चाहिए । ग्राप धव लोग इस पर सोचें, इसका ग्रम्यास करें, ग्रमनी मालकियत छोड़ें और सबकी मालकियत बना दें ग्रीर फिर लोगों के पास मॉगने बायें । फिर लोग देते हैं या नहीं, देखा नायगा । मॉगनेवाला मेमी हो, जानकार हो और त्यागी हो । इन तीन गुणों से उत्तक होकर बाहये और मॉलिये, तो फिर कहीं भी जावेंगे और जो भी मॉलेंगे, सो सिकेशा

करतुपट्टी ( मदुरा ) १५-११-'५६

भक्ति-मार्ग की सीडियाँ

: ३१ :

श्रमी श्रापने एक सुन्दर भवन सुना । उत्तमें मक्त ने कहा है कि "दुनिया में बहुत वे शान हैं, उन्हें में नहीं बानता ।" कहते हैं, कुल मिलाकर १४ विचामें श्रीर ६४ कलामें द्विनया में कुछ न-कुछ काम में श्राती हैं। किन्तु धवने वश्री कला और विचा तो इनने मिल्न ही है। श्रापर वह विचा श्रीर कला रहती है, तो दूसरी कलाओं श्रीर विचाओं का उपवोग होता है; नहीं तो सारी विचाम तथा कलामें तिकस्मी हो बाती हैं। देह में श्रांख, नाक, हाथ, पाँच आदि कई प्रकार की शिक्तमी हो बाती हैं। देह में श्रांख, नाक, हाथ, पाँच आदि कई प्रकार की शिक्तमी हो बाती हैं। तो श्रांख स्वाच स्वाच हो पर सबसे वही विचान हो श्रीर सारी विचान वेहार हो बाने में हार हाथ स्वाच नहीं विचान हो श्रीर दसरी विचान हो श्रीर हम सारी हम हम सारी हम हम सारी हम

## भक्ति के बिना छत्त्मी बढ़ाने में कल्याण नहीं

न्नानस्त सरकार की पद्मवर्गीय योजना चलती है, जिवमें कहा जाता है कि ग्रमले पाँच साल में हम इतनी दौलत बहायेंगे। इतने नये उद्योग-चंधे खड़े करेंगे, इतने कारखाने बनायेंगे, नदियों पर इतने-इतने पुल बँचवार्येंगे, इतनी-इतनी लम्बी नयी-नयी सड़कें और रेटवे लाइनें बनवायेंगे। इतने-इतने गाँवों में हम विवली लायेंगे, वहाँ रात को प्रकाश-दी-प्रकाश फैल जायगा। एक गाँव की कहानी सुनाता हूँ । उस गाँव में होकर हम आये हैं। यह गाँव सरकार के 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट" में झाया है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट से उस गाँव की दीलत फुछ बढ़ गयी है। किन्तु जब से दौलत बढ़ी, तभी से गाँव में द्वेप ग्रीर भगाई ग्रारू हो गये, यह बात गाँववालों ने इमसे कही । क्योंकि पैसा तो छाया, पर अन्दर की चीज नहीं आयी। श्रागर श्रान्दर की विद्या होती. तो बाहर की सम्पत्ति से भी लाभ होता। अन्दर की विद्या होती ख्रीर बाहर की सम्पत्ति न होती, तो भी मनुष्य सुली रहता। यह ऋन्दर की विचा क्या है ! उसीको हमारे महापुरुषों ने 'मिक्ति' नाम दिया है । मिक्त अगर होती है, तो लद्दमी, सरस्पती श्रीर शक्ति काम में श्राती हैं, पर मिक के बिना ये तीनों होने पर भी कल्याण नहीं होता ।

भक्ति का अर्थ क्या ?

भक्ति क्या चीन है ! मन्दिर में मूर्ति खड़ी कर दें और लोग उसका दर्शन करें, पूजा करें, उछका नाम लें, तो क्या भक्ति पूरी हो जायती ! नहीं, वह तो भक्ति का नाटक होगा। वास्तव में भक्ति सीखने के लिए वह नाटक है। 'क, ख, ग' सीख लेनेमर से विद्वान् नहीं बन सकते। इसी तरह मन्दिर मे लाकर पूजा-पाठ श्रादि करना 'ओनामा' है। मन्दिर में इस भगवान् का प्रसाद प्राप्त करते हैं, तो इमारे हृदय में कुछ भावना निर्माण होती है, यही उत्तका उप योग है। किन्तु उछ भावना का बल प्राप्त कर अब इमारे जीवन में छप्र प्राणियों फे लिए प्रेम, करुणा, दया पेदा होती है, तभी यह 'मक्ति' है। झगर इस यह समर्फे कि चिदम्बरम् मन्दिर है, उसमें मूर्ति है और वही मगवान् हैं, तो हम कुछ नहीं समके। हमें पहचानना चाहिए कि चिदम्बरम् तो यहाँ मनुष्य के हृदय में है। यहाँ एक ज्योति है, वहाँ एक मूर्ति है, उसी पर प्यार होना चाहिए, उसके लिए पूच्यमान होना चाहिए। इस तरह समाज में परस्वर प्रेम रखने नी विया हो, तो हमें भक्ति प्राप्त है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी भक्ति जहाँ होती रे, वहाँ मानी सभी शक्तियाँ मददगार हो जाती हैं I

## 'मैं, मेरा' मिटने से आरम्भ

पंचवपीय योजना में भक्ति की बात नहीं है। वह सरकार कर ही नहीं सकती । राजनैतिक पद्म भी वह काम नहीं कर सकता । वह सब लोगों को तोइने का काम करेगा, तो भांक आप सब लोगों को जोड़ने, एकत्र करने का काम फरती है। दो मनुष्य चुनाय में खड़े हो गये। एक कहता है, "दसरे मनष्य की बोट देंगे, तो वह धापको नरक में ले जायगा । मुक्ते चुनोगे, तो में स्वर्ग में ले बाऊँगा।" दूसरा भी ऐसा ही कहेगा। कुछ लोग इसे वोट देंगे, तो कुछ लोग उसे । इससे श्रापस-श्रापस में ऋगड़े पैदा हो लायेंगे । इस तरह गाँव-गाँव श्रासरा करने का काम किया चायगा। याने यह मिक्त की प्रक्रिया से विज्ञकल उल्टी प्रक्रिया हो गयी । मिक्त कहती है कि तम सब लोग एक हो । तम सबके हृदय में व्योति है। दम सभी मिलकर काम करो। अपनी मालकियत मत रखो। जितना तम्हारे पास है. सारा समाज का समभ्तो । समाज को सब अर्पण कर दो छोर उसकी सेता में लग जाओ । उससे प्रसादरूप को मिले, उसीका भन्नस करो । यह मेरा लेत. यह मेरा घर, यह मेरी संपत्ति, ये मेरे वाल-बच्चे, इस तरह छोटी-छोटी बातें करना समाज के दकड़े करना है । भक्ति हमेशा इन सब पर प्रहार करती है । जाति. धर्म, जन्म-ये सब बार्ते गटत हैं। इनके श्रंदर फॅसकर सभी चारी श्रीर यहर काट रहे हैं। तुम इनमें से निकल चान्नी।

पृष्ठा वा सकता है कि बाति मिष्या, मतभेद मिष्या, कन्म-मृत्यु मिष्या, मैं-मेरा मिष्या, तो सत्य क्या है । भेरा नहीं, हमारा । पहले मेरा श्रायेगा, फिर हमारा श्रीर उवके बाद तेरा श्रायेगा। यही मिक है । यह मेरा गाँव नहीं, हमारा गाँव है । यह मेरा गाँव नहीं, हमारा खेत है । यह मेरा गाँव नहीं, हमारा खेत है । यह मेरा क्येंत नहीं, हमारा खेत है । यह मारा मालकिरत सिराक्षों और समाज की मालकिरत वनाश्रों। में श्रीर मेरा निकाल दीविषे । हम श्रीर हमारे पर शाश्रों। यही श्रामदान है । श्राञ्ज हम किसी पृत्रुते हैं कि तुम्हारे पाय क्रितनी जमीन है, तो कोई कहता है, र०० एकड़, खोई थ, बोई थ, तो कोई कहता है कि हमारे पाय कुछ नहीं है। पर श्रामदान के गाँव में समी बरंगे कि हमारी ४०० एकड़ बानीन है। समी एकड़म बड़े हो हाईने। ब्याब किसी

पृष्ठा जाता है कि दुस्हारे क्रितने बच्चे हैं, तो "क्षे, तीन, चार", प्रेस होश जवाब मिलता है। पर प्रामदान के गाँव को गाँ से पृष्ठा काय, तो वह कहेगी, "मेरे दो की सड़के हैं, गाँव में जितने बच्चे हैं, वे सब मेरे हैं।" हस तरह पहले सब छोटे-छोटे ये, पर प्रामदान के बाद सब बढ़े हो गये। प्रामदान होता है, तो पहले व्यक्तिगत मालकियत मिटती है। में और मेरा प्रिटता है और हम और हमारा ट्रास्ट होता है। यहीं से मक्ति-मार्ग ग्रस्ट हो जाता है।

फिर यह भक्ति-मार्ग आगे बढ़ता है और बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक पहुँचता है कि देह का सारा अभिमान छुट जाता है। जब शरीर, समाब श्रीर गाँव का भी स्मिमान छट जावगा, वन 'हमारा' भी न रहेगा, 'देश' (भगवान का ) ही रहेगा । यह 'हमारा' नहीं, 'तेरा' बहेगा । मेरा तो पहले ही कर गया, श्रव ती हमारा भी कट गया, अब तो तेरा ही आया । इसीका नाम है भक्ति की पूर्णता। इमारे पूर्वज तो इससे भी आगे गये थे। वे वहते थे, "तेरा भी नहीं, तृ ही है।" आखिरी इद पर पहुँच गये, लेकिन इसका आरंभ में और मेरा' कारने हे होता है। वर तक 'में मेरा' नहीं करता, राय तक 'हम-हमारा', 'त श्रीर तैरा' वा 'त हो त' नहीं श्राता । एक-एक के वाद एक एक चहने की वीडियाँ हैं। इस चाहते हैं कि समान एक एक वीडी कपर चढ़ता बाय। सादी-सी बात है। प्रथम सीढ़ी हमने शुरू वर दी है। श्रपना गॉय प्रा पा प्रा प्रामदान में दे दी ! फिर उन गाँवों में बाति मिट नायगी, कॅच-नीच-भेद मिट जायँगे, स्वार्थ के भेद मिट बायँगे, यह यह मेरा श्रीर वह तेरा, वह निट बायगा । किर सारा गाँव मिलकर एक हो वायगा ! कितनी ताकत बडेगी ! उसके बाद जो बोजना करेंगे, वह सफल होगी ! किर गाँव में भंधे पढ़ार्ये, लद्मी बढ़ार्ये, ताकत बढ़ार्ये, तो सभीको साभ होगा।

विष्मंगलम् ( महुरा ) रूप-९२-'५६

## प्रेम का प्रवाह वहने दो

हमारा साम बहुत श्रासान है। लोगों से हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि प्रेम से रहो। यह सोई नयी बात नहीं, पुराने साहित्य में प्रेम की महिमा मरी पदी है। लेकिन हमने ऋावके सामने नयी बात, प्रेम करने का एक व्यावहारिक कार्यक्रम रखा है।

#### व्रेम सहने लगा

श्रात प्रेम नहीं, ऐसी बात नहीं; पर वह रुषा हुशा है। पानी बहता है, तो स्वच्छ निर्मल रहता है; पर उठका बहना बंद हुआ, तो वह सहना शुरू हो जाता है। उसी तरह आज प्रेम का संच्य होने क्षमा है। जोग यही करते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे मार्-बहन और मेरे माता-विता! यहाँ तक कि पानी श्रामे श्रीर बच्चे मेरे मार-बहन और मेरे माता-विता! यहाँ तक कि पानी श्रामे श्रीर बच्चे मेरे मेर उन्हों पर हो जाता है। इस तरह प्रेम का देव जिलकुल संकुचित हो जाता श्रीर उस संकुचित हो जो भी प्रेम है, पर उत्तव कुल-कुल केम एक सारीर में भर गया है। यह उससे व्याहा है। इस उससे व्याहा हो। यह सारी है सह सारी है। यह जाता है। किनका प्रेम कुडुन्य तक सीमित है, वे गर्यों वे जारी श्रीर बहे हैं।

प्रमेश्वर ने प्रेम तो वारी हुनिया में रखा है, छोड़े भी बगह खाली नहीं, बहाँ प्रेम न हो । किन्तु प्राणियों का श्रीर मनुष्यों का प्रेम उत-उत शारीरों तक या चंद व्यक्तियों तक शीमित रहता है । बिना प्रेम के बोई प्राणी नहीं श्रीर िवना प्रेम के निसीको भी समायान नहीं । लेकिन बहाँ 'यह प्रेम शीमित हो जाता है, वहाँ एक बगह श्रास्तिक सनीमृत हो जाती है । उसमें सिर्फ यही एक दोय नहीं श्राता, बिल्क दूसरों के लिए नफरत श्रीर हेंप भी पैदा होने लगता है । भैने ऐसी भी माता देखी है, बो श्रापने लड़के से पहोंखी का लड़का सुन्दर देख मत्तर करती है । भगवान् ने मेरे लड़के को सुन्दर नहीं बनाया, पड़ोसी के लड़के करे 983

बनाया, तो उनके भी दर्शन से श्रानन्द होना चाहिए. पर उसके बदले मत्सर होता है। यह घनीभृत प्रेम का परिखाम है। सारांश, पानी के समान मनुष्यों का प्रेम भी दक जाने पर सड़ने लगता है और उसमे से दाम, क्रोघ, मद, मोह, मत्तर ग्रादि चंतु पैदा होते हैं।

## वेदांत का कठिन मार्ग

इस पर उपाय क्या है १ क्या प्रेम छोड़ दें १ वेदांत में श्राता है कि आसक्ति छोड़ो । लेकिन यह बड़ी कठिन बात है। अगर वह बन सकता, तो फिर बाबा को घूमना ही न पड़ता। चद लोगों को संन्यास देकर संन्यासी बनाया गया, लेकिन बाकी के लोगों के लिए. कुछ नहीं है। प्रेम ही बंद करी, उसे सुला दो, यह कोई सार्वजनिक उपाय नहीं। कपड़े को दाग लगा हो श्रीर उसे साफ करना हो, तो क्या उपाय है र किसीने कहा कि "आग लगाओ, तो वह साफ हो जायगा।" वेशक आम लगाने से वह साफ होगा, पर क्या यह भी कोई उपाय है ! कपड़ा कायम रलकर उसे साफ करना चाहिए । इसी तरह 'प्रेम को ही इंटा दो', यह फहना बहुत बड़ी बात करना है। किसीको खाने को चावल नहीं मिल रहे ही ग्रीर वह पूछे कि क्या उपाय किया जाय ! तो वेदांत कहता है, लड्डू खाया बाय । वह फहेगा कि चायल ही नहीं मिलता, तो लहड कहाँ से मिलेगा ! 'वासना सुला दो' ऐसी बड़ी बात उन खोगों से कही गयी, जिनसे छोटी बात भी नहीं बन रही थी। इसीलिए बेदांत हवा में रह गया ऋौर मंथी में रह गया। ह्या में रह गया, यह मैंने इसलिए कहा कि हिन्दस्तान में उसके लिए श्रद्धा है। यह भी एक ग्रन्छी चीज है। पर उतने से काम नहीं बनता। न्नाज यह जो प्रेम सह रहा है श्रीर वह काम, कोध, श्राविक पैदा कर रहा है, उसका उपाय परी है कि प्रेम का बहना शुरू हो।

#### प्रेम का वहना शरू हो

हमने भू-दान, ग्राम-दान श्रादि की बात लोगों के सामने रखी, उसमें हमने लोगों नो प्रेम करने की बात नये सिरे से सिखायी हो, ऐसा नहीं! लोगों में प्रेम तो पहाही है, पर उसका बहना जो बंद हुआ। था, उसे शुरू करना है। जय कोई कहता है कि यह मेरा लड़का है, तो हम कहते हैं कि ऐसा कहों कि 'पह मेरा है, यह मो मेरा है।' 'यही मेरा लड़का है' ऐसा मत कहों, जर मेरी ही, वह मो मेरा है।' 'यही मेरा लड़का है' ऐसा मत कहों, जर 'भी' सील लों। 'यही मेरा पर है' ऐसा मत कहों, 'यह मेरा घर है, वह भी मेरा पर है' कहों। यह मेरा घररे है, वह भी मेरा पर है' कहों। यह मेरा घररे है, वह भी मेरा घररे रहे, ऐसा कहों। आज करा कहा करा बहा करा कोर करा कोर करा का ना ना ने हैं। वह आप की हर हों हों। अप अपना रूप करा कहा है। किन्तु पड़ीसी का पर आपके घर से स्वाह है, उसे भी आग न लगे, यह आपकी हर हुए है, तो बहुत अच्छा है। किन्तु पड़ीसी का पर आपके घर से स्वाह है, उसे भी आग करा, क्यों है। किन्तु पड़ीसी का पर आपके घर से स्वाह है, उसे भी आग करा, क्यों आहा है। यह दुनिया को जोड़नेवाली चीन है, तोड़नेवाली नहीं। विशान के कमाने में सारा मामला बहल यावा है। यह जमाना या, का सब्द लोड़नेवाली चीन की माने में सारा मामला बहल यावा है। यह जमाना या, का सब्द लोड़नेवाली चीन थी, पर आग सब्द लोड़नेवाली चीन है। आज जापान और अमेरिका सुद्धे हु पड़ोसी हमें हम के सीच सिर्फ एक होटा-सा सात हमार मील लंका समुद है। उसीने उन दो देशों को जोड़ा है। दिशान के हस कमाने में हम पंचतची ने हमें जोड़ा है, वह बात चान पात में लेने लायन है।

#### आसान कार्यक्रम

इरालिए इह बमाने में अब इमारा दिख भी व्यायक (बीझा) बनना जादिए। इम उहे बहुत चीझा कर, खुब तान-तानकर तोड़ बालना नहीं चाहते, दिक्त उहे प्राप्त तक खीचना चाहते हैं। अगर इम विश्व उद्धंद की बात करेंगे, तो वह वैदांत हो बाधगा। लोग उहे एकदम शत प्रतिशत कष्ट्रक सरेंगे, तो वह वैदांत हो बाधगा। लोग उहे एकदम शत प्रतिशत कष्ट्रक सरेंगे, तेंक्तिन अप्रस्त के लिए शुरूष प्रतिशत होगा। इसिएए वह चीज काम की नहीं। इम कहते हैं कि बो भावना छाएके परिवार तक सीमित शी, उदे बारा चीझा बनाओ और गाँव के सभी लोगों को अपने परिवार के सममी। किर प्रेम का बहुना गुरू हो बायगा, उसका एडूना वैद होगा, उसका स्वच्छा, निमंत भरना बनेगा। आज प्रेम को अपन्यायन का रूप थाया है। लेकिन किर उदे भिक्त कर स्व छायगा। किर इम उसे प्राप्त को सीमित तरेंने, उससे भित का हम खोगा। किर हम उसे प्राप्त को सीमित करेंने, किर उसे भिक का लग्न खोगा। कीर हम उसे की भाग तक ही धीमित न

कर लेता हूँ, जिससे कि वह क़ंदन सुनाई न दे । यह सारा बंदीबला श्राप कर सकते हो ।

## सुजाता में करुणा का दर्शन

पेसा ही बंदोदस्त गीतम बुद्ध के पिता ने किया या, जिससे पुत्र की दुःख का ब्रनुभय न हो । वे राजपुत्र थे । उन्हें इस तरह रखा गया कि दुःख का लरा भी दर्शन न होने पाये । एक दिन वे पालकी में बैठकर जा रहे थे । उनकी नजर दूर गयी, तो उन्हें दु:ख का थोड़ा-सा दर्शन हुआ। बस, सारा खतम हुआ श्रीर बुद्धदेव ने निर्ण्य किया कि संसार दुःखमय है। क्योंकि विज्ञकल दुःख का दर्शन ही न हो, ऐसा पिता के इन्तजाम करने पर भी दुःख दीखा, तो दुनिया में कितना दुःल होगा ! प्रत्यक्त के बजाय अनुमान से ही उन्होंने दुःल का नाप कर लिया श्रीर ये यह महत्रर निकल पड़े कि ऐसी दुःखी दुनिया का दुःल कायम रखकर इम जी नहीं सकते । दःख वा विनाश कैसे हो ! इसका मार्ग डँडते हर वे चितन करते रहे । ग्राखिर उन्होंने चालीस उपवास किये। वहाँ एक गडरिये की एडकी रोज उन्हें देखती थी । यह सोचती थी कि यह कीन शख्स बेटा है, उसकी एक एक पहली ग्रीर हड्टी बाहर आयी है। यह हाथ में दूध का कटोरा लेकर उत्तमे इचर-उधर धूना फरती थी, यह शोचकर कि कहीं इस माई को भूख लगेगी, सो में फीरन उसे दूध दे हूँगी। चालीस दिन के चितन से उन्हें अंतःप्रकाश दीख पहा. उन्होंने प्राची दिशा में देखा कि कारुएय का उदय हो रहा है । यह है दर्शन ! उन्हें उत्तर मिटा कि "दुनिया का दुःख श्रमर मिटाना है, तो पारएय की जरूरत है !" "मेरा मसला इल हुआ, अब उपवास की जरूरत नहीं" यह कहकर उन्होंने ऑसें खोली, तो लड़की दूध की कटोरी लंकर तैयार थी।

को समस्या का इल चालीस दिन उपचाय कर मगवाय सुद्ध ने निकाला, वह उस लड़की ने किना तपस्या के निकाला। बुद्ध मगवाय के बीवन में उस लड़की की महिमा बहुत मानी बाती है। उसे करणा प्राप्त ही थी। सुद्ध मगवाय की करसा के दर्शन के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। फिर आये ये चालीस साल तक परियाजक शिष्य लेकर धूमते रहे और सुनाते रहे कि दुनिया का मसला इल मरा हुआ हो, तो वह श्रोर श्रांगे बहेगा। किसीके दिल में कम हो, तो वह कम व्यापक होगा। लेकिन हम कहते हैं कि जिसके दिल में जितना प्रेम है, उसका एक दक्ता बहना शुरू होने दो। इसलिए हमारा कार्यक्रम लोगों भी समफ़ने के लिए जिलकुल आसान है।

## पशुता और मानवता

भू-दान श्रीर ग्राम-दान 🎚 यही होता है । श्रमी यहाँ कुछ गाँवों ने प्रामदान दिया है। इसने उनसे पूछा कि द्यापने क्या समझकर दिया, तो उन्होंने जवान दिया कि हमारे गाँव के गरीब, भूमिहीन सुखी होंगे, इस खयाल से दिया। जहाँ दूसरे के सुख की चिन्ता शुरू होती है, वहीं मानवता शुरू हो बाती है। बन तक श्रपने ही सुख की चिंता रहती है, तब तक पश्रता है। हिन्दुस्तान मे यह बहुत खराब चाल पड़ गयी है कि यहाँ दूसरे के दुःख से दुःखी होनेवाले को 'हत' पुरप कहते और श्रपने मुख से सुबी, दुःख से दुःखी होना 'मनुष्य' का लच्य कहा भाता है। पर अगर यह मनुष्य का स्रचण माना चाय, तो फिर जानवर का लक्षण क्या होगा र साफ है कि वह तो लक्षण जानवर का है ख्रीर दूसरे के दुःख से दुःली श्रीर सुल से सुली होना ही मानव का लक्षण है तथा महापुरूप का लच्या है, सुल-दुःख से परे रहना। किन्तु हिन्दुस्तान के लोगों ने ग्रपना लच्चण महापुचप को दिया श्रीर जानवर का लक्षचा श्रपने लिए है लिया "परदुःखेन दुःखिसाः विरखाः"—दुवरे के दुःख से दुःखी होनेवाले महापुरुप विरले होते हैं-रेंछ संस्कृत में वचन घर-घर बोले चाते हैं। तो क्या ग्रमी निस लड्के ने बाबा को सून दिया, वह महापुरुप हो गया ? इस तरह हमारा सोचने का स्तर विज्ञञ्जल गिर गया है। इम आपके सामने कोई देवी प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, मानवता को जगा रहे हैं। इस सबसे पूछते हैं कि भाइयो, तुम मानव हो न र एक ही माँव में अद्दोष-पद्दोस में रहते हो । इसलिए एक दूसरे पर प्यार करना ही साथ रहने का उद्देश्य हो सकता है। पहोंसी के घर में फ़दन चल रहा हो, तो मैं ऋपने घर मैं लडड़ नहीं खा सकता। ईश्वर ने मनुष्य का हृदय ही वैसा बना दिया है। हाँ, यह ठीक है कि मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूँ, जिससे कि वह फ़ंदन सुनाई न दे । यह सारा बंदीयल श्राप कर सकते हो ।

## सुजाता में करुणा का दर्शन

ऐसा ही बंदोबस्त गौतम बुद के पिता ने किया था, जिससे पुत्र की दुःख का श्रनुभव न हो । वे सबपुत्र थे । उन्हें इस तरह रखा गया कि दुःख का जस भी टर्शन न होने पाये । एक दिन वे पालकी में बैठकर जा रहे थे । उनकी नजर दूर गयी. तो उन्हें दुःख का योड़ा-सा दर्शन हुम्रा। वस, सारा खतम हुम्रा मीर बुद्धदेव ने निर्ण्य किया कि संसार दुःखमय है। क्योंकि विलक्षल दुःख का दर्शन ही न हो, ऐसा पिता के इन्तवाम करने पर भी दुःख दीखा, तो दुनिया में कितना द्वाल होगा र प्रत्यन्न के बजाय श्रनुमान से ही उन्होंने दुःख का नाप कर लिया श्रीर ये यह कहकर निकल पड़े कि ऐसी दुःखी दुनिया का दुःख कायम रखकर इम जी नहीं सकते । दुःख का विनाश कैसे हो ! इसका मार्ग हुँहते हुए वे चितन करते रहे । श्रालिर उन्होंने चालीस उपवास किये। यहाँ एक गडारिये की लड़की रोज उन्हें देखती थी। वह सोचती थी कि यह कीन शख्स बैठा है, उसकी एक एक परलो श्रीर हड्डी बाहर श्राथी है। वह हाथ में दूध का कटोरा लेकर डहके इघर-उघर धूमा करती थी, यह शीचकर कि कहीं इस माई की भूख लगेगी, तो में फौरन उसे द्य दे दूँगी । चालीस दिन के चिंतन से उन्हें अंतःप्रकाश दीख पष्टा. उन्होंने प्राची दिशा में देखा कि कारुएय का उदय हो रहा है । यह है दर्शन । उन्हें उत्तर मिटा कि "दुनिया का दुःख ग्रगर मिटाना है, तो पारुएप की जरूरत है।" "मेरा मसला इस हम्रा, अब सपवास की जरूरत नहीं" यह कहकर उन्होंने ऑर्ले खोली, तो लड़की दूध की कटोरी लंकर तैयार थी।

को धमस्या ना इल चालीय दिन उपवाध कर मगवान् शुद्ध ने निकाला, यह उस लड़की ने बिना तपस्या के निकाला। बुद्ध भगवान् के बीवन मे उस लड़की की महिमा बहुत मानी बाती है। उसे करणा प्राप्त ही थी। बुद्ध भगवान् को करणा के दर्शन के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। फिर आगे ये चालीय साल तक परिप्राजक शिष्य लेकर धूमते रहे और सुनाते रहे कि दुनिया का मसला इल करने के लिए, दुःख के निवारण के लिए तपस्या की नहीं, करूणा की जरूरत है। तपस्या से ही उन्हें मालूम हुआ कि तपस्या की जरूरत नहीं है। उन्हें जो करूणा का दर्शन हुआ था, वहीं करूणा का दर्शन उन्हें उस लड़की में हुआ। तम से उनका संदेश सारी दुनिया में फैला। श्रमी उनकी २५०० साल बी जयंती का उत्सव हो रहा है। "दुनिया को खांति चाहिए, तो गीतम सुद का बताया रास्ता ही लेना होगा", ऐसा वे बोले हैं, जो ब्याज सेना को कायम रखते हैं। परन्तु वे जानते हैं कि सेना निकम्मी चीज है, काम की चीज तो है करुणा। भू-दान-यत्त में हम जो कह रहे हैं, वह करुणा के विवा श्रीर कुछ नहीं है।

मदुरा २६-१२-'५६

च्यापारी धर्माचरण कर नेता वर्ने

: ३३ :

वैश्यधर्भ

हम मानते हैं कि हमने संपत्ति-दान का जो विचार निकाला है, उससे घनिशें की प्रतिष्ठा बड़ेगी। आज हिंदुस्तान और दुनिया का मी व्यापारी-वर्ग के विना हिन्दू-धर्म ने ब्राह्मण श्रीर चृत्रिय की बराबरों में ब्यापारी को रखा, किन्तु रात यह रखी कि ज्यादा पैठा प्राप्त करना व्यापारी का धर्म नहीं। उनका धर्म है—लोगों की उत्तम ठेवा करना। वर्षशाधारण लोगों में ठोक हिशाय करने की प्रीच नहीं होती, यह ष्यापारियों में होनी चाहिए। धर्षशाधारण लोग वचन बर पालन नहीं करते, व्यापारी को यचन का पालन करना चाहिए। व्यापारी श्रपना शब्द कभी नहीं दालता। बेठे ब्राह्मण का भई है अन, वैठे ही व्यापारी श्रपना शब्द कभी नहीं दालता। बेठे ब्राह्मण का भई है अन, वैठे ही व्यापारी श्रपना शब्द कभी नहीं दालता। बेठे ब्राह्मण का भई है अन, वैठे ही व्यापारी श्रीर लेने ठे उठे भोच मिलेगा है इचिलए उठके साथ दया वा गुण घोड़ दिया गया। वैठे चृत्रिय का गुण निर्मयता है श्रीर ब्राह्मण का गुण हो होना। इन छव गुणों की गमान को जरुरत है, इचिलए छवकी प्रतिद्धा मानी गयी है। वो झाहाण निरुक्षम भावना छोर ईश्वर-प्रति हो वेद पड़वा है, वह भोच का श्रायकारी है। लाता है। ऋगर व्यापारी इस घर्म का पालन करें, तो ऋाज भी उनकी प्रतिष्ठा चन सकती है, पर आज वह नहीं बन रही है ।

अपनी युद्धि परमार्थ में लगायें

ग्रापके पास ग्रवल है. ग्राप संपत्ति का श्रव्हा उपयोग करना जानते हैं। हमारे पास संपत्ति के उपयोग करने की श्रक्ल नहीं है। श्राखिर हम तो ब्राह्मण उद्दे ! भूमिहीनों को जमीन के साथ कुएँ बनाने के लिए हमने आपसे संपत्ति दान माँगा। स्राप हमें दल रुपयों में ठीक से पाँच कुएँ बना हेंगे, क्योंकि स्नाप पैसे का थोग्य उपयोग करना जानते हैं। इन ऋषामाणिक होंगे, तो काम कर ही न सकेंगे. पर प्रामाखिक होने पर भी दो ही कुएँ बना सर्नेगे, क्योंकि हमें ब्ययहार की छक्त नहीं है । पैसे का उत्तम-से-उत्तम उपयोग करने की छक्त तो व्यापारी के पास होती है. क्योंकि उनकी वैसी परंपरा है। इसीलिए संपत्ति-दान में हम पैसा श्रपने हाथ में नहीं लेते । इम कहते हैं कि व्यापारी श्रपने घर में जो खर्चा करता है, उसमें छठे मनुष्य का समावेश कर उसका हिस्सा दान दे दे। आपके घर में हमारा इतना पैसा है, यह लिखकर एक कागन हमें दे हैं। किर उसका खर्च आप ही करें, हिसाब भी द्याप ही रखें स्त्रीर केयता हिसाब इमारे सामने पेश करें 1

हमें अब तक लाखों का संपत्ति दान मिला है, पर एक कीड़ी को भी हमने लुद्र्या नहीं । घ्रमर ऐसान करते, तो रात को ठीक से नींद भी न घ्राती, क्मों कि हिसान की चिन्ता रहती, बाबा की इब्बत खतरे 🛚 रहती। पर आज ती इमारा बैंक हर घर में है श्रीर बैंकर भी हर घर मे है, तो फिर हमें ठीक से नींद क्यों नहीं आयेगी रै श्रापको हिसाब रखना पहता है, इसलिए श्रापको ठीक से नींद न श्राये, तो वह स्वामाविक ही है; क्योंकि वह श्रापका धर्म है। आपको टीक से नींद श्राने से तो मोद्ध न मिलेगा और इमें ठीक से नींद न श्राने से मोद् न मिलेगा । संपत्ति-दान एक ऐसा तरीका है, जिसमें हम न सिर्फ ग्रापकी संपत्ति। विलंक ग्रापकी दुद्धि भी चाहते हैं। ग्राप ग्रपनी बुद्धि स्वार्थ के काम में लगाय ग्रीर परमार्थ में सिर्फ पैसा देकर छूट जायें, यह ठीक नहीं । श्राप ग्रपनी सुदि भी परमार्थ में लगाइवे ।

#### भारतीय ज्यापारियों का दायित्व

श्राज देश में इतना बड़ा काम हो रहा है। लाखों लोगों ने जमीन दी है। यहाँ मद्रम जिले मे पचास से ज्यादा प्रामदान हुए हैं, वहाँवालों ने प्रापनी माल-कियत छोड़ी है। जब लोग इतना त्याग कर रहे हैं, तो ब्यापारियों को उनकी मदद में दोड़े ग्राना चाहिए । ग्रगर ब्यापारी इमने कई कि "तुम नमीन हासिल करते चले बाग्रो, उसे श्रण्ही वनाने का ठेका हम रेते हैं", तो व्यापारियों की इवजत बहुत बढ़ेगी । ब्यान यद्यपि व्यापारी सेवा करते हैं, फिर भी उनकी गिनती देश-सेवकी में नहीं होती । लेक्टिन वे संपत्तिहान की उठा लेंगे. तो सेवक वर्नेगे. उससे न्यापारी-वर्ग की ताकत प्रकट होगी । ज्यनर ज्यापारी परोपकारी हो, तो कोई भी उद्योग उसके हाथ में रहते से ब्यादा श्राच्छा चलेगा । हर उद्योग सरकार के हाथ में जाने में फल्याया है, ऐसा हम नहीं मानते । छाज सरकार छीर व्यापारियों के बीच भगडा है. व्यापारी ग्रीर ब्राइकों के बीच भगड़ा है। ग्रागर व्यापारी भी देश की रेवा फरना चाहें, तो भगड़े क्यों होंगे हिम हन भगड़ों को खतम करना चाहते हैं। इमें जो जमीन मिछेगी, उसे श्रव्छी बनाने का ठेका हिंदुस्तान के कुल स्यापारी ले सकते हैं । फिर उस ममीन को अच्छी बनाने के लिए सरकार से मदद माँगने की जरुरत न रहेगी । ग्रागर हिन्दुस्तान के ब्यापारी ऐसा करें, तो दुनिया में उनकी इंग्जत होगी । आज हिंदुस्तान के किसान का नाम सारी दानिया में हो रहा है कि मे ग्रापनी जमीन दान दे रहे हैं, मालकियत छोड़ रहे हैं। इसी तरह व्यापारियों का भी नाम हो जायगा कि ये बेजमीनों को बसाने में भरद दे रहे हैं। उसका दुनिया पर बहुत ऋखर होगा ।

#### वेजमीन मजदूरों की वोनस मिले

श्राव श्रापकी मिलें हैं, तो उनमें काम करनेवाले मबदूरी को टीक समस्वाह देनी पहती है। यह न दी बाय तो भगवा होता है। किर 'श्रावींट्रेशन' होता है। छनाने का भी दिस्सा बोनस के रूप में उन्हींको देना पहता है। यह सब ठीक ही है। किन्तु श्रापकी मिल में कवास कहाँ से श्रापी, उसे किसने बोया। कवास के दोतों में काम करनेवाले को बेबमीन मबदूर हैं, क्या उन्हें भी बोनस न ₹00

मिलना चाहिए ? लेकिन झापको उनकी याद भी नहीं आती, रिर्फ मिल के मजदूरों की याद आती है और वह भी दिलाने पर झाती है। मिल-मबदूरों के बचाव के लिए संस्थाएँ होती हैं, इस्रेलिए उनकी आवाज सुनाई देती है। किन्तु जो मूक हैं, वोल नहीं सकते, जो सबसे नीचे हैं, दने हुए हैं, सबस भार किन पर झाता है, उन नेवसीन मबदूरों की मेहनत से झापके पास कशास पहुँचती है। तो हिर झापकी प्राप्ति का एक हिस्सा उन्हें क्यों न मिले ! झार आप प्रेम से उन्हें एक हिस्सा उन्हें क्यों न मिले ! झार आप प्रेम से उन्हें एक हिस्सा देते हैं, तो हृदय के साथ हृदय जुड़ जाता है।

## धर्महीन लोग अपनी छाया से भी डरते हैं

लेकिन को भयमीत होते हैं, वे हर चीब से करते हैं, अपनी छाया वे भी करते हैं। छाया पीछे-पीछे, आती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भूत पीछे लगा है। यह हमीलिए होता है कि जीवन में को घर्म-विचार चाहिए, वह उनमें नहीं रहता। ऐसे लोग हरएक से करते हैं। घर पर पहीं बैठा, तो छायग्रकुन सम्म-कर उर खाते हैं और ब्राह्मण को दान देने हैं। आप लोग ऐसा डर होड़ें कर उर खाते हैं और ब्राह्मण को दान देने हैं। आप लोग ऐसा डर होड़ें दीबिये थ्रौर धर्म का व्याचरण कीबिये, तो श्राप हिंदुस्तान के नेता वर्नेंगे। व्यापारियों के बिना देश का नहीं चलेगा। एम-से-कम सी-दो-सी क्षाल तक उनकी आवश्यकता तो रहेगी ही, उसके बाद श्रमर विकेन्द्रित व्यवस्था हो जाय, तो शायद उनकी श्रावश्यकता न रहे। इस तरह बिनकी बस्रत है, वे सब्बर्नों से टर्रे क्यें र

## सर्वोदय में धनवामों का हित इपलिए आपको समभना चाहिए कि इपने उरने का फोई कारण नहीं।

इम रिफ एक हिस्सा ही माँगते हैं, आपकी शक्ति के बाहर की चीज नहीं माँगते हैं । हमारी इतनी माँग श्राप पूरी करेंगे, तो हिंदरतान का व्यापारी-वर्ग इतना ऊँचा चढेगा कि उसके पास धर्म-प्रतिष्ठा आयेगी। उसका नैतिक स्तर ऊँचा होगा। यहाँ व्यापारियों को 'महाजन' कहते थे। 'सहाजनो येन गतः स पन्थाः।' महाजन याने एवरे शेष्ट लोग, जिनमें व्यापारी भी श्रादी हैं। पुराने जमाने में लोग काशीयात्रा के लिए बाते थे, तो अपनी संपत्ति व्यापारियों के पास रखकर जाते थे। कुछ लिखकर भी नहीं लिया चाता था। खोगों वा व्यापारियों पर इतना भरीता था, अद्धा थी । पिन्तु आज वह विश्वास नहीं रहा । हमारे और ग्राहकों के बीच विश्वास नहीं, वहाँ तक कि बाप का बेटे पर भी विश्वास नहीं है। श्रीमान् लोग अपने लड़कों से भी डरते हैं, उनके हाथ में छंजी नहीं देते हैं। ब्राह्मण लोग 'यशोपबीत' यहनते हैं, पर इन दिनों वह 'कुंसी उपधीत' बन गया है, क्योंकि वह सिर्फ कुंबी लटकाने के ही फाम आता है। बाप कर मर बायगा, तभी लड्का बनेक से उसकी कुंबी छुड़ा लेगा । शंकराचार्य ने भी तिल रखा है कि 'प्रचादपि धनमान्यां मीतिः' धनवानी की श्रपने पुत्र से भी भय मालूम होता है। इसका कारण यही है कि हिंद-धर्म ने श्रापको जो प्रतिष्ठा दी थी। वह श्रापने खो दी है।

भावत ( मा) नव आपने का पर । प्यान रिक्षि कि हमारा काम देश के और गरीनों के हित में तो है ही, परन्तु आपके भी हित में है। इसीलिए इसे 'क्वॉद्स' कहते हैं। इसमें सन्ता उदय होता है। त्यान तक समान में एक भी उन्नति होती थी, तो दूसरे में अप-नति। एक चहुता, तो दूसरा गिरता था। कस्मुनिस्ट भी मानते हैं कि एक के हित में दूसरे का ग्राहित हैं। लेकिन सर्वोदय कहता है कि एक का हित दूसरे के हित के खिलाफ नहीं हो सकता। एक के मले में दूसरे का भी भला है। हमारा दावा है कि इमारे काम से गरीवों का बितना हित होता है, उससे अमीरों ना हित कम नहीं होता। हमारा दूसरा दावा यह है कि हमारे मन में गरीबों के लिए जितना प्रेम है, उतनाही प्रेम ऋमीरों के लिए भी है। ऋगर ये दोनों दावे सही हैं, ऐसा ख्रापको लगता है, तो आप हमारा काम उठाइये।

# जनता न्यापारियों का नेतृत्व चाहती है

हमारा दावा है कि व्यापारी इस काम को उठा लेंगे, तो उनके हाथ में समाज का नेतृत्व आ नायगा । उनके पास बुद्धि है , व्यवस्था-शक्ति है, इस हालत में वे इस आन्दोलन को उठा लेंगे, तो जैसे बच्चे माता-पिता पर विश्वास रखते हैं, वैसे ही समाज उन पर विश्वास रखेगा । आज समाज में उनके लिए अविश्वास है। वैसे अविश्यास रखने का कोई खास कारण नहीं। व्यापारियों की कोई लास जाति है स्त्रीर वह गिरी हुई है, ऐसी बात नहीं । सारा समाज गिरा है, उसमे न्त्रापारी भी गिरे हैं। फिर भी लोग व्यापारियों की गालियाँ देते हैं। मैं उत्तरा श्रय्छा श्रर्थं लगाता हूँ कि लोग ब्यापारियों का नेतृस्व चाहते हैं। वे ब्यापारियों वे ज्यादा श्राज्ञा स्वते हैं और उतनी श्राज्ञाएँ पूर्ण नहीं होतीं, इंडलिए उन्हें गालियाँ देते हैं । यो ही गालियाँ देनी हों, तो समको दे सकते हैं, क्योंकि कुल देश गिरा हुआ है। किंतु लोग सक्को गाली नहीं देते, ब्यापारियों को ही देते हैं। वास्तव में यह न्यापारियों के लिए गौरव की बात है। इसका ग्रार्थ यही है कि लोग यह ' मान्य भरते हैं कि ये लोग खुद्धिमान् हैं, कुश्चल हैं श्रीर इसीलिय उनसे स्थादा श्रासा रखते हैं। इनिलए बाज जो आपके सामने भृदान ग्रीर ग्रामदान का एक विश्वाल कार्यक्रम खड़ा है, उसे यशस्त्री बनाने का काम आपको उठा होना चाहिए। श्राप श्रपने व्यापार के साथ-साथ संपत्ति दान को भी एक व्यापार समर्के और उसे उठा लें ।

मदुरा ( तमिलनाड ) 20-17-146

## मालकियत की आग को बुक्ता दो

द्याज नये वर्ष का दिन है। परमेश्वर की कृषा का वर्ष हमारे लिए गुल गया। ऐसे दिन निश्चम करना चाहिए कि हम द्यापना पुराना कीवन बहल हैंगे। हममें महुत-की बुराइयाँ हैं—मिलकुल छोटे दिल के बन गये हैं, दूवरों की विलकुल नहीं छोचते, अपनी हो छोचते हैं। इन सबको परलने का हम सबसे निश्चय करना चाहिए। हमें तय करना चाहिए कि द्याप से हम क्षेत्रक्ष द्यापने लिए हो न छोचेंगे; चो कुछ छोचेंगे, द्यापने सार समान के लिए, सारे गाँव के लिए हो न छोचेंगे।

## वेने का धर्म, हरएक के छिए कुछ लोग समभते हैं कि बड़े लोगा को ही देने का काम करना है। हमे

िं के लेना ही लेना है, देना नहीं। लेकिन स्पायाय ने हमें दो हाय दिये हैं, हिंम लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी। धर्म तसी बढ़ेगा, धर्म दर कोई समाज के लिए देगा। जिनके पाल धरीन है, वे धर्म देंगे। संपत्ति है, वे संपत्ति देंगे। अपित है, वे संपत्ति देंगे। अपित है, वे संपत्ति देंगे। अपित है, वे संपत्ति हैंगे। अपित हैं ले अपित हैंगे। अ

को नहीं देता, उसके लिए कोई धर्म ही नहीं । यह धर्महोन वन जाता है। हर मतुष्य के लिए भगवान् ने धर्म पैदा किया है। मबदूर के पास जमीन नहीं, पर अमग्रक्ति है। गाँव के लिए वह अमदान दे सकता है। जो ऐसा विचार करेगा, वह सुख पामेगा। जो कहेगा कि मैं दुःखी हूँ, मुक्ते मिलता चाहिए, यह दमी मुख न पायेगा, दुःखी ही होगा। चन गरीन खोचता है कि ''मैं गरीन हूँ हमें कोई श्रक नहीं, लेकिन दूषमा नोई भूखा है, यह मुक्तने ब्यादा दुःखी है, हरालिए अपना हिस्सा बने दूँगा", तो वह दुनिया में वाकत बहुतता है।

## मालकियत थाग है

भूदान में हमें बड़े-बड़े लोगों से बमीन प्राप्त करनी है। पर वे नहीं देते. तो हमें क्या करना चाहिए। ये गारी वार्ते गोचनी ही न चाहिए। हम सो दे सबते हैं, वह दें । यह एक तपस्या है, इसके परिकामस्वरूप दुनिया में ताकत बहती है। यह आंदोलन देने का श्रादोलन है, तपस्या का श्रादोलन है। गाँव की सारी बमीन सारे गाँव की धननी चाहिए। इसके लिए छोटे सोग छवनी छोटी मास-कियत छोड़ दें | वे बहते हैं कि "हमारे पार बोड़ी ही जमीन है, उसे हम क्या हों हैं !" लेकिन आग लगी है, तो बहा मकान हो या छोटी कीपड़ी, दोनी होड़े जाते हैं। वैधे ही चाहे छोटी हो या नहीं, मालकियत आग ही है। व्यक्तिः गत मालक्षियत से दुनिया में आग लगती है। श्लोटे-छोटे लोग माल्कियत को पकड़ रखते हैं, तो बड़े मालिक भी चड़ी मालिक्यत को पकड़ रखते हैं। वेकिन श्रार होटे मालिक खपनी छोटो मालकियत छोड़ दें, तो बड़े मालिकों को भी उसे छोड़ना होगा। तुम छोटे मालिक हो, तो श्रपनी छोटी मालिक्यत पहले होडो ग्रीर वहे मालिक हो, तो अपनी बढ़ी मालकियत पहले छोड़ो । हर मतुष्य श्रमनी अपनी मालकियत पहले छोड़े । फिर वह चाहे छोटा हो या वहा । पहीधी के घर में आग लगी है। इमारा घर विलकुल खटा है। वह अपने घर की आग बुकायेगा और मैं अपने घर की। अबर यह नहीं बुकाता, इसलिए में भी न बुभाक, तो दोनों मिलकर सारे गाँव को छाग लगायेंगे। बब मालक्यित श्राम रे, तो उसे पहले कीन छोड़े, इसकी चर्चा ही क्या करना है ! बाबा ने अपनी **छारो मालकियन छोड़ दो, श्रापने पास कुछ नहीं** रखा है। परिस्पामस्यरूप वह लाखों लोगों से जमीन माँगता श्रीर लाखों लोग उसे जमीन देते हैं। मैंने अपने पर की श्राम हुका दी और श्रव कोई कहे कि "मेरे घर में श्राम लगी है", ती में कहता हूँ कि तुम भी बुभन्न दी।

#### भामदान मीठा है

श्रव प्रामदान की गांति बढ़ रही है। नदी शुरू में छोटी होती है, पर महत-बहते बड़ी हो बाती है। यह त्याग की नदी बहुत बड़ी बननेवाली है। कुछ लोग पूछते हैं कि "बाबा, आप कितने 'धामदान' की श्राधा रखते हैं!" हम कहते हैं, "शिंदुस्तान में पाँच लाख गाँव हैं, तो हम पाँच लाख गाँवों का प्रामदान चाहते हैं।" फिर वे कहते हैं, 'धाबा, श्राप इतनों बड़ी थात खोतते हैं, कुछ तो कार करो। पाँच लाख गाँव प्रे-के-पूरे, प्रामदान कैते होंगे!" हम पूछते हैं कि हिंदुस्तान के कितने लोग गुड़ लावेंगे! इस करोड़ लोग लावेंगे, इसमें खोई श्रक नहीं, न्योंकि गुड़ मीठा है। इसी तरह प्रामदान भी कहुआ नहीं। गाँव की लगीन सबकी बनाकर, सब मिल-कर लाम करेंगे श्रीर बॉटकर लावेंगे। प्रामदान की पिठाव सबकी मालूम होंगे, तो सभी प्रामदान करेंगे। ''तेनाहि श्रमुदादि तितिककृत शिवपेक्साल।'' श्रमृत के स्थान मीठे शिवपेक्साल। शिव प्रमायान की स्थान की भी लरूरत नहीं, देखने में हो यह मीठा है। इस्ते तरह प्रामदान भी मीठा है। यह बड़ी मंगल यस्त है। यह पिव है। इमें उतकी श्रीक श्रापको विलाती है।

कुमारन् ( सदुरा ) १–१'५७

# ग्रामदानी गाँववाले प्रचारक वर्ने

यह प्रामदान का गाँव है। आज गाँवशालों ने एक वहा सुन्दर परन पूछा, जो आज तक उठा ही नहीं या। उन्होंने पहा कि "हम तो प्रेम ने खायेंगै-पीयों। गाँव की लामृहिक मालांक्यत हो जायगी, तो दूलरे गाँव के अपने मित्रों को हम छुड़ दे सकेंगे या नहीं ?'' अगर 'किरका-दान' हो, तो यह सवाल ही नहीं उठता। छापके पहोंदी का गाँव भी आमदान हो जाय, तो ऐसे सवाल पैदा ही न होंगे। आपके पहोंदी कर्के का सवाल भी पूछा। उठका जवाब यह है कि सहकार को छुछ समझायेंगे, छुछ छुड़े देने के लिए कहेंगे, छुछ एकता का हिस्सा होंगे। किन्तु समझायेंगे, छुछ छुड़े देने के लिए कहेंगे, छुछ एकता का हिस्सा होंगे। किन्तु समझायेंगे, कुछ छुड़े के कुछ के कुछ गाँवों का आमदान हो जाय, तो कित्री गाँव में का हिस्सान के कुछ के कुछ के मान ही का हिस्सा आपता। हिस्हुस्तान मे मालिक्यत मिट गायों, तो कुछों भी खतम! न सोई रेगा, न कोई रागा। सभी का हिस्सा मामदान की हवा फैड जायगी, तो सवाल ही नहीं पैदा होगा।

## स्वयं प्रचारक वर्ने

श्राप लोगों को श्रापने गाँव का ग्रामदान करके वैठे रहना ठीक नहीं, ग्रामदान करके वाद 'प्रामदाक' लाना चाहिए । किर दूबरे गाँव में श्रापने रिश्तेदारों के पाछ काकर कहना चाहिए कि देखो, हम श्राम्य का श्रापको एक विचार देने श्रापे हैं। हम श्रापको एक विचार देने श्रापे हैं। हम श्रापको एक विचार देने श्रापे हैं। हमने वेठे ग्रामदान दिया है, वैठे श्राप भी दीनिये । हमने खुत हमठाई खार्य, हमने वेठे ग्रामदान दिया है, वेठे श्राप भी दीनिये । हमने खुत हमठाई खार्य, श्राम श्राप भी खाइये । हय तरह ग्रामदान के लोग दूपरे गाँव में जाये, वर्षे कोगों नो समफार्य, हमारे साथ जो सवाल-च्याय हुए, वे दूखरों के साथ करें। उनको समफार्य ग्रामदान दिलवार्य । इस तरह प्रामदानियों की जाता स्वाना अपकार धर्म है। नहीं तो बाबा श्रीर उसके कार्यकर्ता कितने गाँवों में जायें। इस प्राप्त में भाव के देवक नहीं हैं। श्राप दूसरे गाँवों में ग्रामदान सा विचार समफाने के लिए उठ खड़े हो बाहये।

#### प्रामदान से सरकार का रंग बद्लेगा

लोग कभी-कभी खवाल पूछ्ते हैं कि आपको तो प्रामदान बहुत मिल गये हैं, श्रव नये-नये प्रामदान क्यों हासिल करते हैं। उन्हीं गाँवों को श्रव्हा बनाइये। हम ऋते हैं कि तुम स्ममते नहीं। वे प्रामदान के गाँव थोड़ा-चा दही है। श्राव-पास के गाँव दूध हैं। उन सबका दही बनावा है। श्रपने प्रामदान का दही उन गाँवों के दूध में मिला दो, सबका-कब दही बन चायमा। किर सपकार की कितनी मदद मिलती है, सीचो। श्रमी तो ८० हो गाँव मिले हैं, तब सरकार को चती है कि प्रामदान के गाँवों को मदद करने के लिए एक विशेष श्रविकारी सुकर्रर करना है; क्योंकि हतना बड़ा काम हो रहा है, तो कुछ तो हमे करना ही होगा। लेकिन सब-कर मामदान हो चायमा, तो एक श्रवहार से सैसे काम चलेगा? सरकार ही रचना ही बदल जायगी, सरकार का कानून ही बदल जायगा।

### दूसरों को अपने में बदल दो

द्वारारी प्रक्ति कम नहीं, द्वाम परमेश्वर के रूप हो । द्वान्द्वारे हर्म के क्षान्दर एक ज्योति जल रही है । तुम जाग जाग्रो । इस सरकार की बनानेवाली द्वाम हो । ह्वानंदर वोट से ही सरकार बनती है । इसिलट सरकार की भी सरकार द्वाम हो । प्राप्तरान, फिरफादान होगा, तो सरकार का रंग ही बदल जायगा । फिर कर्ज का स्वाल ही न रहेगा । इमने यह जिम्मेवारी आमदान के गाँवों पर द्वाली है कि प्रप्रमे समान सबको प्लाहये । जो मीटी चीज दुमको खाने के मिली है, उसे सबको जिलाइये । द्वामी हो भी दी चीज व्यक्त खान पर आप लोगों का इमला हो । 'प्राप्तदान' का सामनाम की तरह मजन करते चले जायों । द्वाम यह मत सम्मक्त कि प्रचार के लिए कायंगे, तो खुद ही बदल लायंगे । द्वाम न बहलोंगे, उन्हें ही बदल होगे, अपना बना लोगे।

वेविदमञ्जूद ( मदुरा ) २-1-<sup>2</sup>५७

## टॉल्स्टॉय की वासना

एक कार्यकर्ता ने पूछा : "सत्याप्रही लोकसेयक राजनैतिक दलों का सदस्य वना रहे, तो क्या हर्ज है !"

विनोबाजों ने ज्ञाब दिया : "हम आनते हैं कि जो शख्य किसी भी दल का सदस्य घनेगा, यह अपनी नैतिक शक्तियों को निश्चय कम परेगा। शुद्ध धर्म-कार्य करनेवालों को राज्य-छला से अलग ही रहना चाहिए। जहाँ आपने कहा कि में कलानी पार्टी का हूँ, वहीं आप दूखरी पार्टियों के नहीं रहे। जहाँ आपने कहा कि में हिन्द हूँ, वहाँ आप सुस्तान नहीं रहे। हम तो सब पर समान प्रेम करना

में हिन्दू हूँ, वहाँ आप मुखलमान नहीं रहे। इस तो सब पर समान प्रेम करना चाहते हैं। आप कहें कि इम किसी पार्टी में रहते हैं, तो उस पार्टीवालों के साथ संपर्क रहता है। लेकिन संपर्क केवल कोई दारीर का नहीं, मानसिक भी होता है। टॉल्टरॉय ने ६० साल पहले एक किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि 'विमोन की मालकियत मिटनी चाहिए''। उसी वक मेरा कम्म हुआ। में मातना हैं कि शायक अन्होंने यह जिल्लाम कायनी लासना सफर्म भर है।

िक "नामीन की मालिकियत मिटनी चाहिए" । उसी बक मेरा बन्म हुआ। में मानता हूँ कि शायद उन्होंने यह लिखकर अपनी नावना मुकमें भर दो। इम बनता को लोकनीति का विचार देना चाहते हैं। आप बहाज में वैठकर कहीं बा रहे हैं, किनारे पर जो प्रकाश-ग्रह है, वह आपको मदद देता है। अगर आप चाहें कि वह प्रकाश-ग्रह भी किनारा छोड़कर आपके आप बहाज में चढ़े, तो हैते चलेगा। प्रकाश-ग्रह के तीर पर ही कुछ लोग राजनीति से अलग रहें, तो देश के लिए अन्छा रहेगा। हुनिया में कुछ तो ऐसे मुक पुरुष रहने ही चाहिए, बो दुनिया के सामने चिरकालीन मृत्य रखें।

कल्लांदरी ( मदुरा ) ३-1-'५७ एक जानान या, जब इस देश के लोग नयी-नयी तराराएँ काते ये। विंदुत्तान में बहुत पुराने जमाने से धर्म-विचार हद हुआ है। धर्म की वाल लोगों के दिल और विचाग पर हमेद्या रही है। धर्म केश अयों में नहीं चनता। उन मंभी का खर बनता पर भी होता है। बैठ-जैठे नये-नये दिचार निकलते हैं से-ही-नीठे लोगों के लामने तरारया के नये-नये मकार खहे होते हैं। तरारया का मतला पर नहीं कि जारिश या घूप में खड़े रहें। वमाच की शुद्धि और उनित के लिए की बानेवाली मेहनत ही 'तपरया' है। इस तरह के समाज-शुद्धि के नये-नये झांदोलन कीर उन्हें चलाने के लिए महापुरुप भी यहाँ बहुत पैदा दूर हैं। मारत का कुछ इतिहात ही कमाज-शुद्धि के इन झांदोलनों ने मरा है। वैठे आत में प्रचान का सकते। कित आते में प्रचान का सकते। कित आते में प्रचान का सकते। कित आते में प्रचान भी हो गये, पर के स्थान प्रचान पर ही उनमा मारा रहा। छोगों के झांतरिक जीवन पर होई लाव झडर नहीं रहा।

## माणिक्यवाचकर ने प्रघान मंत्रिपद छोड़ा

क्षात्र हंम जिस गाँव में आये हैं, यह गाँव बहुत महाहूर है। यहाँ एक महापुत्रय हो गया है, विश्वका अवर सारे समाज पर है। वे भी एक साम्राय्य के प्रधानमंत्री ये। लेकिन उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री रहकर हम देश की बहुत देवा नहीं कर सकते। कुछ ही सुख लोगों को पहुँचा उकते हैं, राजसता से समाज-बीवन बदल स्कार संभय नहीं। कलता न्य पर पह छोड़ वे फकीर कम में । तमिलनाड में दूसरे भी प्रधानमंत्री कम नहीं हुए। राजा भी बहुत हुए और उनके प्रधानमंत्री भी। अपने लागाने में उन-उन प्रधानमंत्रियों ने कुछ क्षा मी किया, पर 'माणिक्यवाचकर' भी कीमत हसीलिए है कि उन्होंने सुद केसा प्रधान मंत्रिपद छोड़ बनसेवा का मत लिया। इसीलिए दूसरे असंस्थों भी तुसना में समाज पर उनका स्वादा असर हुआ।

## सियार से घोड़े कैसे बने ?

उनके बारे में कहा गया है कि उनके लिए भगवान् ने सिवारी के घोड़े गनाये । सियार राजनीति में काम करनेवाले होते हैं। शेर तो बीर पुरुष है, पर सियार मुखद्दी । जब माणिक्यवाचकर ने देखा कि इन मुखद्दी लोगों से हिंदुस्तान के जीवन पर कुछ झसर नहीं होता, तब उन्होंने परमेश्वर <del>पे</del> प्रार्थना की कि ऐसे सियारों से मतलब नहीं सबता। बाब उनके ध्यान में यह बात आयी, तो उन्होंने स्वयं राज्य छोड़ दिया और समाज-सेवक बने । फिर तमिलनाइ मे घूमते रहे । उनका स्त्रामे का जीवन बहुत ही वेगशाली रहा । सारी राजनीति की कुशलता छोड़ वे देवल समाज-सेवा करनेवाले घोड़े के समान बन गये। उनकी धंगति से राजनीति का खयाल दूतरे लोगों ने भी छोड़ दिया। वे भी लोकनीति में लगे । यह है, सियार के घोड़े कैसे बने, यह कहानी !

इम चाहते हैं कि हमारे देश में किर से यह चमत्कार हो । इसके लिए अक्त की बात छोड़ हाथ से सेवा करनी पड़ती है। माखिक्यवाचकर ने स्वयं

"कटारैयान वेडेन करपडम इनीश्रम युम।" याने अब इसके स्त्रागे इम नहीं लिख रखा है : चाहते कि विद्रान लोगों की संगति हमें मिले । उनका चातुर्य श्रीर कत्यना वस है। याने इसके आगे भ्रत्र सियार का काम नहीं चाहिए। उन्हें विलकुल विरक्ति न्ना गयी और उन्होंने ईश्वर का न्नाधार लिया । बार-बार कहा है कि ईश्वर मेरे ट्रय में श्रायक्ष है और वह स्वयं काम करता है। उनके इस राजनीति श्रीर पेश्वर्य के त्याग तथा समाज सेवा में लगने का असर ग्राज तक तमिलनाइ के समान पर है।

## पोतना की कहानी

तेलुगुभाषावै 'पोतना' की एक कहानी है। वे खेनी का काम करते श्रीर भागवत भी लिखते । शायद वैलुगु भाषा में छवते प्रसिद्ध प्रन्थ पोतना प भागवत ही होगा। वे किसान थे छोर छाखिर तक किसान ही रहें। सप्र कितान पूरी हुई, तो किसीने वहा, इसे राजा को समर्पित करना चाहिए। पोतना ने नहां , में भगवान् कृष्ण की गाया गा रहा हूँ और क्या वह राजा को श्रापंण करें ! राजा को समर्पण करने वे उन्होंने साफ इनकार किया। इसिलप राजा शासद नाराज भी हुए, लेकिन उन्होंने परवाह न की । अगर वे उत्ते राजा को अनंत करते, तो राजा की एकेडेभी वे उन्हें कुछ इनाम भी मिलता। राजा-माराजा ऐसे को आअय देने में बड़े प्रवीण होते हैं। फिर भी उन्होंने राजा का आअय नहीं दिया। राजा की सत्ता अराज नहीं तहीं किया। राजा की सत्ता की हालत उन्होंने दूर वे देली कि ये लोगों पर सत्ता वलाते हैं, पर उनके हृदय में वे परिवर्तन नहीं ला तकते। इसिलप पीतना उससे शहरी की

#### तकाराम की कहानी

ऐसी ही कहानी महाराष्ट्र में संत दुकाराम की है, जिस्सा नाम वहाँ घर-घर में लिया जाता है । शियाजी महाराज ने मुना कि दुकाराम कीतंन करते हैं। इस्तिए वे एक दिन उनका कीतंन मुनने आये । मुनकर वे पहुत प्रसन्न हुए । चंद दिनों बाद उन्हें लगा कि दुकाराम का सकार करें । उनकी तरफ से पोड़े, लाकी वंगेर हु दुकाराम के सल्यार के लिए आयी। दुकाराम ने जब यह देखा तो उन्हें ने तिम चेदना हुई, मानो किन्सू कंक मार मया हो। उन्होंने मारावार है आर्थना की: "प्रभो, क्या यह आर्थित ला रहे हो, मैंने कीत-सा पाय किया!" उन्होंने पश्चान लिया था कि सत्ता से बनता पर दवाय आता और अच्छाई के बदले हुताहवाँ पैदा होती हैं। उन्हें उस पद का अनुभव तो नहीं था, पर माधिकन वाचकर को था। यह अनुभव लेकर उन्होंने उस काम को नीरस समकत्तर होहा । यह जा उन्होंने त्याय किया किया होता हो जा उन्होंने स्वा का सहत सहुत सहा परिस्थान तिमताहर पर एका है।

#### तप नहीं, जप

मापिक्यराज्यकर की बह चीज हमें बहुत छाक्यंक मालूम होती है। उन्होंने 'तिक्वाचकम्' में जो लिखा है, उस पर उस त्याग का श्रमर है। फिन्तु खूबी यह है कि हमने कुछ त्याग किया है, यह भाग उन्हें नहीं है। उन्हें यही मास होता था कि सारा मगवान् ने किया और मैंने तो किया मगवान् ना नाम लिया। लोग जिसे 'तपस्या' कहते हैं, यह भैंने नहीं की। सारा काम मगवान् ने किया। मतुष्य

के शामने कोई भादरों है। उसके लिए उसे तपस्या करनी पहती है, तो उसका उसे भान नहीं होता। आज लोग कहते हैं बाबा तपस्या करता है, हजारों भील पेरल पूरता है। लोकन बाबा के समने एक बहुत बहा ध्येय है। उसके चिंतन का आपना पर बहुत बहा ध्येय है। उसके चिंतन का आपना पर बात है। यात्रा पैरल-पैरल चलती है, तो का आपना पर बात है। यह ध्येय ही बाबा गुद्ध हमा मिलती और महान् ध्येय का चिंतन चलता है। वह ध्येय ही बाबा गुद्ध हमा रहा है। अगर हम घूपते, तो हमारे पाँव यक वाते। हम मन मै यही हो साथ हम त्या नहीं किया। मन मैं 'क्वोंद्य' का नाम लेते हैं और स्वाह हमें त्या लगता है। तपस्या का कोई भाछ नहीं होता। हमें यहा आनन्द मिलता है।

माणिक्यवाचकर ने भी इसी प्रकार का विचार लिख रखा है: "नॉन चार ? ..... नमः शिवाय एन पेटेन" श्रथात् मैंने कौन-सा तप किया ! केयल शिवाय नमः कहने का भाग्य मिला। यह भी कोई खात काम नहीं। उसमें मेरी कोई कर्तवसारी नहीं । क्लोंकि वह नाम ही इतना मधुर है कि मुँह में श्राकर बैठ जाता है श्रीर वह मीठा लगता है। "तेव आही श्रमुदगुमाय तितु-बयुम शिव पेसमान" अर्थात् वह नाम हमें शहद के समान, अमृत के समान मीठा लगता है। इसीलिए इम उसे लेते हैं। इस तो मीठे नाम का लडहू रोज खा रहे हैं। ग्रीर लोग सम्भते हैं कि तपस्या करते हैं। माणिक्यवाचकर पृष्ठता है कि क्या में सपस्या कर रहा हूँ ? "बाने बंद, उललम पुरुन्दु, एने बाट कींडाय।" उसने खुद आकर मेरे हृदय में प्रवेश किया खीर वही काम कर रहा है। यही द्दालत बाबा की है। वही 'सर्वोदय' शब्द बाबा के सुंह में है। नहीं तो वह परमवाम में काम करता होता। किंतु सर्वोदय के काम ने उसे डठाया श्रीर वही घुमा रहा है। यक्षान नहीं ऋति। लोग कहते हैं, "तप, तप, सप!" पर बाबा कहता है: "जप, जप, जप।" यही जप लोक-हृद्य में परिवर्तन लानेवाला है । इमारा विश्वात है कि ऐसी नयी-नयी तपस्या होती रहेगी, तभी प्राचीन काल का वैभव प्रकट होगा ।

यह कैसा मानवीय जीवन ?

श्राज हालत यह है कि लोगों ने सारा धर्मकार्य मठों पर, मंदिरों पर सींप

दिया है श्रीर समाज-सेवा का कार्य प्रतिनिधियों पर । वे कुछ, लोगों को जुनकर भेकते और कहते हैं हाम काम करो । इस तरह समाब-सेवा भी दूसरे के लिए फरते हैं श्रीर धर्म-सेवा भी । लोगों ने अपने हाम में क्या रखा ! खाना, पीना, भोगा भोगा, यह कोई मानवीय बीवन नहीं, यह तो जानवर का बीवन है । बव के राज्य-एंस्पों पैदा हुई श्रीर प्रतिनिधि जुनना श्रुरू हुआ, लोग श्रीर भी आलसी बनने लगे । चतर्तव श्रभी नाममात्र का है । श्रभी लोगों में श्रपनी शक्ति का भान नहीं हुआ है, बल्कि भेद ही बढ़ गये हैं ।

#### सेवा एक प्रतीचालय

दुनिया में ब्राज स्वरुश्या के जो सारे प्रकार चलते हैं, वे समाज पर प्रच्छा असर नहीं डालते। "सेवा के कारये सत्ता प्राप्त करना और सत्ता के कारये सेवा" एफ पड़ा चक है। सेवा के लिए स्वरुश्या और स्वयुक्ता के लिए सत्ता में लोग पहुँचते हैं। सेवारयाय्या लोगों को सामता है ब्रायस-ब्रायस में स्वयुक्ता हों। सेवारयाय्या लोगों को सामता है ब्रायस-ब्रायस में स्वयुक्ता हों। किर सम्प्राता । इसके लिए में एफ सिमित बनाते हैं। पहले बिला-सिमित और फिर प्रांता सिमित । इस तरह भीरे-भीरे सेवा से स्वयुक्ता में पहुँचते हैं। फिर समता है, अच्छी स्वयुक्ता का मनेनी, बन तक अपने हाथ में स्वानहीं आती। किर इस तार्व सेवक स्वयुक्ता के में महिता और वहाँ से अपेयी (महास ) बाते हैं। इस तरह सेवक पहचानते ही नहीं कि वे फर्टों सक्वा गये।

फ़िन्दु माणिवयवाचवर ने इससे विलक्कल उल्टी राष्ट्र दिखाई है कि कहाँ सेवा फर्ती चाहिए। येवा फरते-करते प्यान में आया कि सेवा के लिए मिक्त चाहिए। यह, गुड़ पड़े भक्ति भी ओर। किर माध्म हुआ कि इसमें भी झहंबार रै, यह काम का नहीं। इससिए चल पड़े मुक्ति भी और! पहले वे सेवा में तारो, पर माध्म हुआ, भिक्त के किना सेवा नहीं हो सकती। किर माल्म हुआ कि चव तक झडंबार से शक्ति न मिलेगी, मिक्त से कुछ न होगा।

चेना एक बड़ा प्रतीचालय है। इसकी एक बाजू से गाही वाली है व्यवस्था श्रीर सत्ता की श्रोर और दूसरी बाजू से मिक श्रीर सुक्ति की श्रोर । हिंदुस्तान में सेवकों की बड़ी विचित्र हालत है। कुछ सेवकों का मुख है व्यवस्था श्रीर सत्ता की ग्रोर । ग्रीर मेरे जैसे पागल मिक ग्रीर मुक्ति का रार्स्ता ही पकड़ते हैं। माणिक्यवाचकर की यह खुत्रों है कि उसे व्यवस्था ख्रीर सत्ता का पूरा छनुभव था। उसने देखा कि उसमें से कुछ नहीं निकलता, सियार ही सियार रहते हैं। इसीलिए उसे त्याग दिया । एक बाज का छानुभव लेकर, उसे निकम्मी समक्रकर निकत्त पहे, इसलिए कि वे दूसरी बाजू की बहुत कीमत सममते हैं।

## नवबाव् का नव उदाहरण

ऐसी ही एक मिसाल इन दिनों हुई है। उड़ीसा में नवकृष्ण चौधरी मुख्यमंत्री चे । सबका आग्रह था, इसलिए वे मुख्यमंत्री बने रहे। आ़ाबिर उन्होंने देखा, जन-समूह का हृदय बदलने की बात इसमें नहीं है। इस मार्ग से हम लोक हृदय में परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए उसे छोड़कर अब वे इस मिक्त ग्रीर मुक्ति के मार्ग में लग गये। किसी प्रकार यह मन में कभी नहीं आना चाहिए कि मेरी सत्ता दुनिया में चले । दुनिया में सत्ता चलानेवाली एक ही शक्ति है, जिते तिमल में 'आंडवन' कहते हैं (सत्ता चलानेवाला)। इम जब अपनी सता चलाने की बात करते हैं, तो यह उसकी बगइ लेने की बात है। इससे द्वेप ह्योर मस्तर पैदा होता है। मैं 'झांटवन' बर्ने्गा, तो क्या दूसरा चुप रहेगा ! वह भी चाहेगा कि मैं भो 'ब्रांडवन' वर्तें । फिर दुनिया में 'ब्रांडवन' ही 'ब्रांडवन' बर्नेंगे । फिर जिनकी सेवा करनी है, उनकी ओर ध्यान ही न कायगा ।

## सियार और घोड़े

मामदान ग्राम का जीवन बदलने का सही रास्ता है। उधर कानून का रासा है सीलिंग का ! पर क्या तुम ही सियार हो है दूसरे सियारों को अक्ल नहीं है लोगों ने पहले ही बमीन बाँट ली है। सरकार कानून की बात फरती है, तो वह घमकी से घोड़े को सियार बनाती है। किन्तु माणिक्यवाचकर ने उल्टा किया था-खियार का घोड़ा बनाया ! वाजा मी यही काम कर रहा है । वह तो बड़े-बड़े हियारी ने पास बाता श्रीर दान माँगता है। उसके सामने सियारों की कुछ नहीं -चलती । फिर वे दान देते श्रीर घोड़े का रूप लेते हैं।

हिंदुस्तान में त्राव दो काम चल रहे हैं: १. वियारों को घोड़े बनाना ग्रीर

भी प्रतिशा की है कि हम बनता की सेवा का ही कार्य केरी और रावनीति, पत्नीति में न पहेंगे। यह भी बहुत बढ़ी बात है। द्याखिर यह नर्थो बना है सपट है कि जब बनता के साथ मनुष्य एकस्प हो जाता है, तो उसे छान्दर से छानन्द और रस की अनुभृति होती है।

## एकवा से जीवन

इसके विपरीत जो चुनाय के लिए खड़ा होता है, उसके हृदय के दुकड़े हो जाते हैं। मैं ज्यादा लोगों का प्रतिनिधि हुँ, कम लोगों का नहीं। इसमें जनता के दो उक्हें हो गये। और जनता के उक्हें हुए, ता आमदान होता ही नहीं। ग्रामदान का अर्थ ही है कुल जनता एक वन जाना ! श्राज की राजनीति दुकड़े करती है, परिखामस्वरूप 'जनशक्ति' पैदा ही नहीं होती। पार्टी याने 'पार्ट' या द्धकड़ा ! ये पदा छोटी छोटी नादेयाँ और नाले हैं, इम हैं समुद्र । जो कार्यकर्ता समुद्रमय बन जायेंगे, उन्हें राजनीति विलक्कल फीकी लगेगी। लोगों में यह शक्ति मौजूर है। एकता का जो भी सन्देश उन्हें सुनायें, उसे सुनने की उन्हें बड़ी दिलचस्पी रहती है। भारतीयर ने कहा था कि एक्ता से ही जीवन सब सकता है। जहाँ एक के दो दुकड़े हो गये, यहाँ जीवन चीण हो जाता है। '५१ विरुद्ध ४९' का विचार पश्चिम से श्रामा है, इमारा यह विचार नहीं है! इमारा विचार तो है, सब मिलकर एक बात बोलो । हिन्दुस्तान मे आज इस्की बहुत जरूरत है कि सब मिलकर एक हृदय बने। ग्राज इन पद्म-मेदी के कारण दुनिया विलकुल वेजार है। कुछ लोग तो उससे ग्रस्थ रहें और बनता के साथ प्रकल्प ही लायें !

## पूँजीवादी समाज के भ्रम

हम अपने काम को 'धर्नोह्य' का कार्य कहते हैं। 'धर्नोह्य' याने धर्मन भला। किसीका कम शौर किसीका व्यादा मला नहीं—सबकी समान चिन्ता श्रीर सब पर समान प्यार! बैसे माँ का अपने समी बन्चों पर समान प्यार रहता है, बैसे ही समान प्यार से समझा-सुम्त्रकर समाल-एवना करें। कुछ होग कहते हैं कि ऐसी समाल-एवना करने बैठेंगे, बो काम करने का उत्साह कम हो जायना । च्यादा पुरेपीर्षं करने पर ब्यादा सम्यचि मिसने की आद्या रहती है, तो लोग ब्यादा परिश्रम करते हैं। पर ऐसी बात नहीं। घर में बाप ब्यादा काम करता ही है, वह क्या तभी ब्यादा काम करता है। बन उसे ब्यादा रोटी मिले हैं घर में कुल लोग ग्रेम से सक्का समान हक समभते हैं। परिवार में यह नहीं होता कि की जितना कमायेगा, सतना ही ब्यायेगा। कम-वेद्यी कमाने पर भी स्वक्ष उस पर समान हक रहता है। इस पर भी काम के लिए उत्याह रहता ही है।

इस पर कुछ लोग यह कहते हैं कि खैर, परिवार की तो श्रलग बात है। लेकिन समाज में ज्यादा कमाऊँगा तो ज्यादा मोगूँगा, ऐसा रहने पर ही पुरुपार्थ ज्यादा होगा । पर इम इस विचार को अत्यन्त अधार्मिक विचार समक्रते हैं। यह ठीक है कि ग्रमी समान में यह चलता है। पर समाज में ऐसी कई बुराह्याँ चलती हैं। आज गाँव-गाँव में इतनी गन्दगी चल रही है कि गाँव मे प्रवेश करते ही नाक बन्द करनी पहती है। इसलिए क्या छाप यन्दगी मंजूर करेंगे है इस गलत श्रीर श्राघार्मिक विचार से कर्म की नहीं, बल्कि संग्रह की प्रेरेगा बदती है और उसके परिणामस्त्ररूप ज्ञालम वैदा होता है, जिससे कर्म-प्रेरणा चीया ही होती है। इसलिए सबके समान भोग भोगने से कर्म-प्रेरणा कम होगी। यह एक यहम है। दुनिया में ऐसे कितने ही भ्रम फैले हुए हैं। बड़े-बड़े देशों भी भ्रम है कि एटम, हाइडोजन जैसे बम बनायेंगे तो बचेंगे, युद्ध टरेगा श्रीर शांति होगी। खुन श्रीपधि पीते चले चार्येंगे तो बीमारी कम होगी, यह नम्बर दो का भ्रम है। अनुमव है कि जितने डॉक्टर बढ़ते वा रहे हैं, उतने ही रोग श्रीर दवा भी बढ़ती जा रही है। अगर इम ऐसे अमीं को मान्यता देने लगें, तो मगति ही क्रिएटत हो जायगी। ऐसे श्रम तो पूँजीवादी समाज में कितने ही चले। चन तक मतुष्यों का इन भ्रमों से पिएड ने छुटेगा, तन तक मानव को सच्ची श्राजादी का, सच्ची मुक्ति का श्रनुभव ही न श्रा सकेगा ।

### समवा और सुरन्तितवा

हम पृष्ठते हैं कि श्रव ये आमरान के गाँव सुखी होंगे या हु:खी l उनकी कम-राक्ति चीया होगी या बढ़ेगी ! इस पर लोग कहते हैं, आमरान हो जाय ती यह अच्छा है। क्योंकि लोग समक-चूककर यह करते हैं। लेकिन यह समत बनाने का काम जबरस्तों से न हो। हम मी कबूल करते हैं कि येसे काम जबरस्तों से नहीं हो सकते, परन्तु अम में से तो मुक्ति पाओ। "अगर विपमत मिटकर समता आयेगी, तो काम करने की प्रेरणा कम हागी" यह विचार छोड़ी। समक लों कि समत्य अत्यन्त सुर्राच्त है। यह तो किसान भी सममता है और मानता है कि लेत में कुछ बढ़े और कुछ टॉले होते हैं। टीले पर से पानी मह जायगा, तो फडल न कुछ आयेगों और गढ़े में पानी अर जायगा, तो फडल सक जायगा, टीले तोड़ गड्दे में मिट्टी मरेंगे, तमी अच्छी कसल आयेगी। वो न्यार खेत में लागू होता है, बही समाज में भी लागू है। हस्तिय सबसे बड़ी ताकत समानता में है। शक्ति का लोत ही समल में है।

तराज, विजङ्गल समान है। दुनिया का झुल व्यवहार तराज, से खलता है। कुरान ने तराज, को बहुत महस्व दिया है। कहा है कि बिल समानान ने सई, बन्द्र दिरा किने, उसीने तराज, भी पेटा किया। कुल दुनिया का व्यापार-व्यवहार तराज, से चलता है। तराज, यो समाय। शरा व्यवहार के मूल मे सामाय हो। मोर्ट में नो त्याप पत्र वालता है। तराज, यो समाय । शरा व्यवहार के मूल मे सामाय रही । मोर्ट में ने त्याप पत्र चलता है। से हारे ने प्रति है। हो हो में हो ने वाप चलता है। से हारे न्याप-विदार हर लाएँ, झारा समस्य न रहे। सुर्व हरिजन के पर में भी पहुँचता है और प्रास्थ्य के घर में भी । मरीव की फोजपड़ी में जाता है और झमीर के महल में भी । वह भेदमाव नहीं करता। चबके साथ स्मान बरतता है। कल ख्रवार वह किसीके घर में क्या हा हो। किसी हो साथ । उसके साथ समान वरता है। कल ख्रवार वह किसीके घर से क्या हो। सामान व्यवहा हो। साथ । उसके साथ रहा हो। सामान वरता है। यह गाय और से रहें करता।

सरांश, जो समानका पानी में, युर्वनारायण में और तराजू में है, वहीं हमारे धीवन में भी आनी चाहिए। समानका हमारे समाव में आयेगी, वो जुरुसान होगा, यो समानकर हम स्था दर्र है गरीब और अमीर होनों नंगे कार्य श्रीर होनों नंगे हो धायेंगे। इंस्वर की दुनिया में समाव के ऐसे सन्तर्ग हैं कि संभीका जुरुत विमहता नहीं। तब समाव से विगड़ेगा, ऐसी सस्पना सरा निज्ञा भीर शकात है। समल सुर्विद्य है, जिता सरों का नोई कारवा नहीं। बेसागड़ी चढ़ान में भी खतरे में है और उतार में मी, वमान रास्ता थ्रा जाने पर तो गाड़ी सुरवित ही है। फिर तो गाड़ीजला थ्राराम से सोता रहता है और वैल ही गाड़ी सींचकर ले बाता है।

संग्रह से ग्रालस बहता है और दूसरों को येसे लुटने की भी प्रेरणा मिलती है! यह सारा दुष्ट चक्र है। इसके ग्रामेनीव्हें कपर-नीचे सब दूर सतरा है। जहाँ समानता है, वहाँ मुरिवृतता ग्रीर शादित है। हमारे शरीर को ठीक साना नहीं मिलेगा, तो मी यह सीए होगा ग्रीर उसे करूरत से ज्यादा मिलेगा, तो यह नीमार पड़िंगा इसिल्य शरीर को सहा के लिए समान साना चाहिए। वहाँ समानता श्रा गरी, वहाँ हर तरह से सर्थनता श्रा गरी, वहाँ हर तरह से सर्थनता है।

वंजीनगरम् ( मदुरा ) ७-1-<sup>१</sup>५७

भोग को योगमय बनाना है

: 38 :

ष्ट्रभी मैं जो मोलने को छोच रहा था, वह कुल विचार इत अनन में ब्रा गया: "भोग मेल योगणीन पोलिने।" याने मोग ही योगमय फरना है। वहीं हमारी खर्वांद्य-मोजना का छार है। ब्रामेरिका में उत्यादन-इदि के काम चलते हैं। हिफ्त उनकी सारी गोजना भोग की है, उठमें मोग कुछ नहीं। ब्राल क्रमीरिका में पन बहुत हैं। बमीन, बोना, कारताने, विचालय, कॉलेव बहुत हैं। साथ हो पन किन और कल-केना भी बहुत हैं, लेकिन चाति नहीं, प्रेम नहीं। उनका आदर्श हमें नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ उठ प्रकार की भोग की योजना करेंगे, तो मार खायेंगे। वह योजना न तो इठ देश में वन बक्नी और न उठछे उसकी अपनी सम्पत्त के नर्य में पेठे विचय ला रहें हैं, जिनवे परमार्थ और व्यवहार एक्टर हो बाद। "में मेरा छोड़ना चाहिए", पर बात वेदांत हमेंचा कहता है। अगर इस योग चाहते हो, तो तुर भोग होता हमा—यह हिंदुस्तान में अब तक चला। आप्रह्मूक कहा गया कि मोग की परवाद मत करें, योग करें। इसवे ठीक विलक्क उल्टी चीज अमेरिका

में ग़ुरु है। वे योग नहीं जानते। भोग श्रीर जीवनस्तर बढ़ना ही उन्हें बहुत प्रिय है।

#### किसान सेवा का दावा नहीं करता

खान किसान खेती में मेहनत करता है, तो स्वार्थी माना काता है, देवक नहीं । वह भी खपने को देवक नहीं मानता ! उन्हें सरकारी नौकरों की तेवा मानी काती है । वे दावा करते हैं कि इस तेवक हैं, अकेत सबसे प्रतिमादी देवक किसान हैं। लेकिन वह दाया नहीं करता कि मैं सेवक हूँ । क्वोंकि वह समावन किसान हैं। लेकिन वह दाया नहीं करता कि मैं सेवक हूँ । क्वोंकि वह समावन किसा दरता है, वह भावना नहीं रखता ! बरिक अपने लिए दल्यादन करता है, वह भावना नहीं श्रे को देव का है, उन्हें वह वेचता और वैद्या हासिल करता है। वेचने में दूसरों की देवा का हेत्र नहीं रहता ! हेवा दो वाती है, पर विचार देवा का नहीं रहता ! इसलिए सत्तिन सेवा-कार्य करते हुए भी उसे वेचकार का अनुअत नहीं है। किन्द्र सामदान के गाँवों में किशन करता हुए भी उसे वेचकार का अनुअत नहीं है। किन्द्र सामदान के गाँवों में किशन करते हुए भी उसे वेचकार का अनुअत नहीं है। किन्द्र सामदान के गाँवों में किशन वह सेवा परते ते सेवा करते आ खायात, वह कि परते मेंग का रूप सा बायता, वह कि परते मेंग का रूप सा | इसिता वह सक्की मेलेगा | इसिता वह सोग योग वन कायता |

## धायुर्वेद भौर ऐलोपेथी के लस्य भिन्न

हमारी योजना में केवल बत्याइन की बात नहीं ! वत्याइन तो होता हो है। इसार यह न करना हो, तो आमदान की करूरत ही क्या है ! याने लेती तो वस मिलकर करेंगे और बत्यादन बहुनवेंगे ही, पर यह सारा ऐसे दंग से होगा, जिल्हें आत्मा का विज्ञास हो ! उसके लिए जो भीग बायक हो, उसे न करेंगे ! हरएक भीग श्रातमा के विज्ञास के लिए बायक है, यह मानने वा नोई कारण नहीं ! इस्त भीग श्रातमा के विज्ञास के लिए बायक है, यह मानने वा नोई कारण नहीं ! इस्त भीग श्रातमा के श्रात है जो है में करने हैं ! "भीगो रोगस्य कारणमा" होनामर वा श्रापम है कि उत्यादन बहुता है और उसके साथन मी बहुवें हैं ! इस्त स्वास कारणमा का श्रापम है की हा वादायाँ भी । साथ-साथ रोगी भी बहु रहे हैं, हारण स्थास भोग-स्थाय वन गया है !

लोग ग्रारोग्य भी मोग के लिए चाहते हैं। किन्तु हमारे श्रायुर्वेद शाल में लिला है कि "परमेश्वर-माति के लिए बुद्धि निर्मल होनी चाहिए। बुद्धि निर्मल रहे, इसलिए ग्रारोर भी निर्मल होना चाहिए। ब्रवएय ग्रारोर साफ करने के लिए श्रायुर्वेद शाल का श्रारंम हुश्रा।" याने भारत की श्रायुर्वेद एवरिन रेहारोग्य, बुद्धि-शुद्धि चौर ईश्वर-सिद्धि के लिए है। ऐक्तीपेभी श्रादि पदिलेसे तो परित्म से श्रायों हैं। वे कहते हैं कि श्रारोर स्वस्य रहेगा, तभी हम हुनिया का श्रामन्द भोग सकेंगे, नहीं तो नहीं। श्रायुर्वेद-शाल में श्रीर ऐक्तीपेभी में हतना फर्क पहला है! एक का उद्देश्य है, ग्रारोर व्हारोर ब्रविद श्रीर श्राद्धि हारा परमेश्वर माति श्रीर दूवरे का है, ग्रारीर के श्रारोग्य से भोग-माति या श्रामन्द स्टमा। उन मोगों में से ही रोग पैदा होते हैं, क्योंकि उनमें श्रुद्धि का लगाल नहीं रजता।

#### यंत्रों का मर्यादिस सपयोग

द्याल हम चर्चां करते थे कि कवेंद्य-योबना में प्रामोदोग कहाँ तक चरोगा, खादी बढ़ेगी या नहीं, हाय-कागल रहेगा या नहीं, अंवर चरखा चलेगा या खादा चरखा, विवली का उपयोग कहाँ होगा ! कुएँ वे पानी खीचने में विवली लगानी चादिए या नहीं ! द्याहार में नमक-मिन्न हो या नहीं ! ऐसी प्याटी चर्चाएँ हुएँ ! जनकना चाहिए कि सबमें योग होगा ! हमारी योबना में भोग के खाद योगा होगा । इसन चरखा चलेगा या वक्की चलेगी या डंग्यं, यह रखतंत्र विपय है । जिस देश में जनकल्या ब्यादा और खेती कम है, वहाँ खेती में यंत्र न चलेगा । वहाँ मी वंत्र चल ककता है, द्यार वेंग्र को खाना तय किया हो । विविद्ध में पक्त चलेगा । वहाँ मी वंत्र चल ककता है, द्यार वेंग्र को खाना तय किया हो ! विविद्ध में एक व्यक्ति में वेंग्र न चलेगा । वहाँ मी वंत्र चल ककता है, द्यार वेंग्र के खाना तय किया हो ! विविद्ध में एक व्यक्ति में विव्यक्ति में भी प्राप्त करते हो कि भी हो श्रीवतन रूप एकड़ कमीन है, वहाँ वंत्र विता हाय का समाधान न होगा । वहाँ कह समाव में वोष्य या इस्तीम्य हैं, यह नहीं कह सकते । यह समय, परिश्चित और देश-काल के मान पर आपहते हैं ।

यंत्र के कई प्रकार होते हैं । उनमें मनुष्य का संहार करने के काम आनेवाले

संहारक यंत्र हमें विलक्कल नहीं चाहिए। लेकिन कुछ यंत्र ऐसे भी होते हैं, जो संहार नहीं करते और उत्पादन भी नहीं, किए कमय बच्चाते हैं। कैले-मोरर, रेलने, हमई लाइन आहि। ऐसे यंत्र हमें जियत मर्नोहर में चाहिए। बाजा तो पेहल बचता है, पर नद रेला, हनाई चहान अवस्य चाहता है। हता हो नहीं, सद तो इस नेमें में कुचार भी चाहता है। हिंदु उत्पाद मार्गों ने चाहिए। सह तो इस नेमें में कुचार भी चाहता है। हिंदु उत्पाद मार्गों ने चाहिए। सह तो इस नेमें में कुचार भी चाहता है। हिंदु उत्पाद मार्गों ने चाहिए। सह तो इस ने मर्गों ने चाहिए। सह वा चाहीं पांच के आ करते हैं, यहाँ साइकिल का उपयोग कमी न करना चाहिए। कामक का चंचा किती कमार्क में करने काम के मर्गों ने करने साइक्त का उपयोग काम में नहीं। परंतु मार लिकिये, हमें हार-कामन साहए। केरेंगे। वा कि काम का चंचा किती कमार्क में मर्गों ने साई भी वा की काम काम करने वा लिप केरेंगे। वा की काम काम काम काम मार्गीन के करने। वा की काम काम केरेंगे। में परे तफ्टवील के विषय हैं, विगम काम चरना चर करने।

उररादक यंत्र दो प्रकार के होते हैं: (१) कुछ मतुष्य को मदर देते हैं, तो (२) कुछ मतुष्य को सर्वर देते हैं, तो (२) कुछ मतुष्य के सर्वर को स्वाय करते हैं। उत्ते बेकार बनाते, उदके आगंद की स्वीप करते और उक्की बुद्धि के विकास पर येक लगाते हैं। पहला मनुष्य का पूर्क हैं, तो दूसरा मान्त है। वो मनुष्य के पूर्क हैं, उन्होंंगे हम मनुष्य का पूर्क हैं, तन्होंंगे हम मनुष्य का पूर्क हैं उन्होंंगे हम मनुष्य के बिद्ध एक निर्णय नहीं किया ना सकता। इस को निर्णय देंगें, वह उत्ती काल और उदी श्वस्त के किए साप, होगा। हम को निर्णय देंगें, वह उत्ती काल और उदी श्वस्त के किए गुग्नार प्रोप्त समान वहलेगा, तो भी यंत्र बहलेंगे। परस्त बन्दों को किए गुग्नार पर्वेगी। स्वाय अभियाय वृद्धों वे भिन्न रहेगा, तो मान्त मन्त अभियाय सामेंगे। हमारा अभियाय वृद्धों वे भिन्न रहेगा, तो तुक्शें का हमवे मित्र। भिन्न भिन्न अभियायों से समान बदलेगा, यर सुनियादी चीका एक हो रहेगी। यह यही के हमें सोग को सोय बनाना है। रोनों में सिरोप पेद। नहीं कता है। मोग में प्रविधीगिता होतो है। भोग के परिधानस्वर चित्र चंत्र काल है।

ये ही मर्यादाएँ हैं। इन्हीं भर्यादाख्रों में इम सर्वोदय का काम करना चाहते हैं।

सर्वेदिय-विचारवार्की को इस पर श्रच्छी तरह विचार करना चाहिए । इसे ऐसे दंग ये काम करना चाहिए कि भोग सबको मिले श्रीर भोग का योग बने ।

#### आश्रम की एक मार्गदर्शक घटना

दमारे प्राथम में एक लहका चोरी से बीढ़ी पीता या। वह पहले छात्रावास में रहता था। वहीं उसे यह श्रादत पड़ गयी थी। ब्राअम में वह बहुत श्रच्छा काम करता था, किर भी उसने यह बात छिपा रखी थी। चोरी है बीडी पीता रहा। आश्रम के एक माई ने उने देखा। लड़का घनड़ा गया। उने मेरे पार लाया गया | मैंने देखा, बेचारा घवड़ा गया या | मैंने उससे वहा : "ववडाम्रो नहीं । बडे-बड़े लोग भी बीडी पीते हैं। तुमने कुछ हुरा काम नहीं किया। हुरी बात यह है कि यह काम चोरी है किया। इसलिए आज से मैं यहाँ एक कोठरी रखूँगा, जिसमें तुम बीडी पी सकते हो । सप्ताह में जितने चाहें, सतने बंडल तुग्हें देंगा ।'' श्राध्रम के कुछ भाइयों को यह तरीका ख्रजीब लगा। तब मुक्ते व्याख्यान देकर समकाना पड़ा : "बीड़ी पीना निःसंशय गलत है । इस बीड़ी नहीं पीते, यह यह भी जानता है। उसे स्नादत पड़ गयी, इसीलिए वह पीता है। किंत छिपाने की स्नादत खराव है और दुनिया में खुलेआम पीना भी गलत है। इसलिय उसे खादत छोड़ने का मीका देना चाहिए । यह श्राहिसा का विचार है । श्रहिसा में सहन-श्राक्ति होती है । इसिलए छोटी-छोटी चीनों में श्राग्रह न होना चाहिए। श्राप्रह इसका है कि हम ऐसा कोई काम न करें, जिससे दसरों को तकलीक हो, किसी व्यक्ति की सत्ता बड़े, किसीका भंघा छीना जाय, भोग बढ़े !"

पुरीली पट्टी ( मदुरा ) इ-१-<sup>1</sup>५७

# हम पूर्ण-विराम नहीं, प्रश्न-चिह्न

ग्रामसब श्रीर सर्वोदय-स्थापना के विचार का हम बीक न मानें । इंछे कुल देश उडा लेगा । इम कहीं करेंगे, तो योझ-सा नमूने के लिए करेंगे । मान लीजिय, पाँच लाल गाँव प्रामदान में मिल गये, तो कुछ गाँव सरकार लेगी, कुछ गाँव श्रमने सर्वोदयगाले, कुछ कार्यस्थाले, तो कुछ गाँव करमुनिस्ट लेगे । कुछ गाँव श्रमने सर्वोदयगाले, कुछ कार्यस्थाले तो कुछ गाँव करमुनिस्ट लेगे । कुछ गाँव श्रमने सर्वोदयगाले कुछ कार्यस्थाले हैं, वहाँ करमुनिस्ट श्रीर कांग्रेस किंतु याद रखें कि बाह्यें लाखों प्रामदान मिलते हैं, वहाँ करमुनिस्ट श्रीर कांग्रेस श्रादि मेद ही मिट जाते हैं, वर्गोकि सबकी मंग्रा पूरी होती है। सरकार मा सी वहीं काम होता है, हो सर्वोदय का है। सरकार भी सर्वोदय चाहती है श्रीर कांग्रेस मी।

# प्रामदान का स्रोत अखंड वहे

सेकिन सवाल इतना ही है कि कितना हो सकेगा ! इसलिए जब लाखों प्रामदान मिलते हैं, तब यह विश्वास होगा कि यह हो सकता है। तब उन गाँवों मैं स्वॉदन छीर प्रामदान धी स्थापना करने का बहुत बोक इम पर न रहेगा। किंतु छार प्रामदान का खोत दांडित हुआ और योड़े से सौ-हो से प्रामदान स्वेत र गये, तो उसका बोक इमारे सिर पर छायेगा। लाखों प्रामदान हासिस करते चले बाईगे, तो इमारे सिर पर नमृते के बाँव दिखाने का हो बोक रहेगा। होकिन छगर सैन्दों सी गाँव में संतोप मानेंगे और यह प्रयाद नंडित करेंगे, तो पहुत पड़ा भारी बोक इमारे सिर पर छा जायगा।

## प्रामराज्य देवल अक्त का सवाल

मान लीजिये कि उन गाँवों को खच्छा बनाने में हम नाकामवाब या मूर्ग स्वित हुए, तो सारा ख्रांदोलन निकम्मा सावित हो बायता । प्रामान सर्भार से होता है, हर्य-परिवर्तन से होता है। 'प्रामग्रव्य' में तो खबल का ही स्वात खाता है। हमारी खब्त कम हो ख्रीर हम सी-दो सो प्रामदान लेहर बैट कार्य छोर लोगों से क्ट्रोन लगे कि उसका नमूना टेलों, तो उन गाँवों की सावत से महारा

इमारी ताकत की मर्यांदा मे श्रा जायगी—उसकी गति इमारी श्रक्ल की मर्यादा में ह्या जायगी । इसलिए इस तो देवल नमने दे दस-पाँच गाँव दरते हैं. तो भी इमारा काम पूरा होता है। श्रागर इम हजारों ग्रामदान हासिल करते चले जाते हैं, तो लगह-जगह लोग अपनी अक्छ से प्रयोग करेंगे । कई जगह हमारी अक्ल भी ज्यादा अच्छी साबित होगी । फिर ऐसे हवारों नमूनों में से एक निश्चित सपना मिल जायगा कि किस तरह गाँव का विकास किया जाय। फिर उसका विज्ञान बनेगा । यह एक शास्त्र बनेगा । शास्त्र तब बनता है, जब हजारी लोगों की श्रदत एक प्रयोग में लगती है। कोई पाँच-इस-पचार की श्रदत मे सब कुछ नहीं श्राता । इसलिए मेरा मुख्य विचार यह है कि ग्रामदान-प्राप्ति का खोत गंगा की तरह बहते रहना चाहिए।

#### हम प्रश्न खडे करेंगे

कहने का तालपँ यह है कि हम मसले हल करनेवाले नहीं हैं. नये मसले पैदा फरना हमारा पंचा है। इम असंख्य आमदान हासिल कर सरकार, कांग्रेस श्रीर कम्युनिस्टों के सामने प्रश्न खड़ा करेंगे श्रीर कहेंगे कि करी इसका इस ! डम होंगे. प्रश्न पेदा करनेवाले श्रीर दुनिया होगी, ईश्वर की मदद वे प्रश्न हल करमेवाली । सीफिन ग्रागर हम ही प्रश्न के इस करनेवाले ही वायें, तो देश का नकतान करेंगे । फिर सब लोग बहुंगे कि आप लोग प्रयोग करें । आपके प्रयोग यशस्त्री होंगे, तो आपके पीछे इम सब ब्रा जायेंगे । हिर सर्वेदय के लिए सरकार से कहेंगे, तो यह फ़हेगी कि विचार तो श्रच्छा है। लेक्नि विनोदा वह प्रयोग करता है, उनका अच्छा परिणाम आयेगा, तो उन्ने अपनायेंगे। मानी नर्वोदय थिनोवा के बाप की रियाछत है। उन्ने संमालना यिनोवा का ही काम है। इस्रलिए यद्यपि हमारा यह विचार है कि चंद गाँव में हम नम्ना बरूर पेश करेंगे, लेकिन मुख्य कार्य रहेगा श्रामदान हासिल करना श्रौर देश के सामने बड़ा प्रश्न-चिद्र खड़ा करना ! हम पूर्ण-विराम नहीं, प्रश्न-चिह्न हैं, यह मुख्य वस्तु हमें ध्यान में रखनी चाहिए।

पुलीनीपट्टी ( मदुरा ) **१-१-**'५७

करणा के काम में धार्मिक मेद, जाति-मेद, पद्य-मेद, यव मिट जाने जादिए।
ये खब मेद मनुष्य मिटा वकता है, लेकिन एक मेद मिटाना पुष्टिकल है और यह
है, व्यक्तिगत मेद! दो भाई हैं। चाहे वे एक ही घर मे रहते हों छीर एक ही
पार्टी में हों। परनु समार उनके मन में परस्य हेण, मस्यर होगा, तो बोनों
एक प्राप्त में न लाग उपने। मस्यर और होप का मनुष्य पर इतना प्रभाव होता है
क वह मानप्तत ने काम के भी उठे रोपन्ता है। यहाँ इत प्रकार का स्पष्टिमत
हेय और सस्यर है, यहाँ जमा नहीं बनता। चाकी दूसरे स्वनेक प्रकार के लारे
भेद करवा के वार्य में द्वार हो चाते हैं। क्षेत्रिक फकवा का स्पर्धित ते तस्यों
होना चाहिए कि उठमें व्यक्तिगत मस्त्व, हेय और भेद मनुष्य होइ है।

#### मामदान की तेजस्वी करणा

भूदान की करणा में हतनी खामध्ये नहीं है, पर धामदान की करणा में बर है। यह बहुत बड़ी करणा है, वहाँ जारे गाँव के छोग अपनी मालक्षित छोड़े-कर गाँव वमर्पित करते हैं। कोई गरीक, भूखा धामने काले पर अपनी मालक्ष्यित कायन रखकर उछे भोड़ा-छा देना बामान्य करणा है। किन्तु अपनो मालक्ष्यित है। मिन्न देना, उछे अपने खाय अपने-चेशा बना लेना करणा की परिशीम रे काती है। कुन्वेलन (मुदामा) जब मगबान श्रीकृष्ण से मिनने गये, तो कृष्ण में न कियं उनका स्वागत क्या और न कियं भोवन दिया, बहिल किय अपन पर लद्मी के धाय भागनत् स्वयं चेटे थे, उछ पर उन्हें बेटावा। याँ करणा से सीमा दो गयी। माणियन्यानकर ने हक्का बन्तेन निज्या है कि "मगनन्य सुक्ते विच बनाता है और सुक्त पर प्लार करता है।" मगबान्य कभी यह गरी करते कि "में 'शिव' और तुम 'क्षाचिय" दो, तुम दमारे भक्त हो, रहतिस रन तुम पर इपा करते हैं। वे तो हमें भी शिव ही बना देते हैं।" वहाँ ऐसी परम फरुएा प्रकट होती है, वहाँ कारे व्यक्तिगत भेद, मत्कर, द्वेप खतम हो जाते हैं। फिर जातिमेद, पद्मेद बैंवे मामूली भेद तो खतम होते ही हैं।

#### चलिदान के बिना यज्ञ असमव

महुरा बिले के लोगों को शामदान के इस कार्य में दिलाई न करनी चाहिए। कैसे कार्यये कर प्रवाह सतत बहता है, येथे ही सतत कार्य जारी रखना चाहिए। बाब का काम हसीलिए बनता है कि यह इससेंड चलता है। इसरे लोगों के समने एक क्योति, नंदर-दीप प्रखंड चलता है। इसरे लोगों के समने एक क्योति, नंदर-दीप प्रखंड चलता है। इसरे लागों होती है। जब कममाथनलों ने इससे बहा कि 'सुराय रोज एका यात्रा करते हैं, तो स्थानत इसिट में इमारा समय क्यादा जाता है। इसर आप एक गाँव में दो दिन टहरें कीर फिर कार्य जायँ, जो काम खुद बढ़ेगा।'' बाबा की एक गाँव में दो दिन टहरें कीर फिर कार्य जायँ, जो काम खुद बढ़ेगा।'' बाबा की एक बाव के सेह राजकी वह चुक्ति थी! किंद्र मेंने कहा कि 'काम बढ़े या न बढ़े। बाबा को मोई सरवाह नहीं। बाबा की बावा की कार्य स्थान करते तारोगा, तो लोगा खड़े होंगे। बाबा होता, तो सोये हुए लोग उठ बैटेंगे।' बाबा चलने लारेगा, तो लोगा खड़े होंगे। बाबा होता, लोगों ति समक गया है कि इस काम में उसे अपने शरीर की जायों हो। बाबा मलीभी ति समक गया है कि इस काम में उसे अपने शरीर की असाहति होगी, तभी जीवन जायत हो जायगा।

तोरंगकुरमी ( त्रिकी )

# क्या श्रपना 'नसीन' खुद भोगें ?

हिन्दुस्तान के मानसिक विचार में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वे समभते हैं कि को मुल-दुःख भोगना पहता है, यह पूर्व-जन्म के कमीं का पत है | इसलिए श्रपना-ग्रपना नसीव सब भोग लें | हर मनुष्य का नसीब श्रलग-श्रलग होता है, इसमें कोई शक नहीं । लेकिन कुछ नसीव समान भी होते हैं। इम एक गाँव में जन्म पाते हैं, क्योंकि हमारा कुछ नखीव समान है। इम एक ही मनुष्य जाति में जन्म पाते हैं, क्योंकि हमारा कुछ नसीव समान है। नसीव जो यनता है, यह फेबल व्यक्तिगत नहीं दनता ।

# नसीव भी बहुतीं का समान

'भाग्य' या 'नसीय' पूर्व-कर्म है, जो इमने पहले ही कर दिया है। किंतु दुनिया में हम देखते हैं कि महुत-से काम अबेले-ही-अबेले नहीं करते, सब मिलकर करते हैं। ब्यापार करते हैं, तो कुछ लोग मिलकर करते हैं। परिवार में अनेक लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं। इस्रिलए हर काम ज्ञलग-ग्रलग ही है, स्रो नहीं। कुछ काम ऐसे हैं, पर बहुत से काम ऐसे भी हैं, को मिल-जुनकर होते हैं। हम स्तने मिल जुलकर खेत में काम कियाया एक घर में खाना पकाया, तो वह कमाना और पकाना, दोनों का सामूहिक रीति वे हुआ । कमाने में को अच्छाइयाँ श्रीर बुराइयाँ होगी, ये सब लोगों की मानी बायँगी । फिर भी खाने का काम इम श्रलग श्रतग करते हैं। मेरा माई ठीक खाता है श्रीर में नरूरत से कुछ स्यादा। यह मैंने व्यक्तिगत कार्य किया, बिक्षते मेरा पेट दुखता है, मेरे भाई का नहीं। फमाई श्रीर रसोई सबने एक साथ की, परन्तु खाने में सब श्रलग श्रहम रहे। इस तरह कुछ काम में (व्यक्ति) करता हूँ ख्रीर उसका दल मुक्ते स्पतिगत भगतना पहता है। पर बाकी बहुत सारे काम इम मिलकर सामृहिक करते हैं। इसी तरह इमारे पूर्व-जन्म के काम भी बहुतों के समान हैं ग्रीर इसलिए बहुतों ही नवीय वमान है ।

## सहानुभूति का अभाव बुरा काम

इस तरह स्पष्ट है कि बन हम एक गाँव में बन्म पाते हैं, तो हमें समस्ता चाहिए कि इम सब गाँववालों का कुछ नसीब एक सा है; नहीं तो एक ही मानव-जन्म में, एक ही स्थिति में, एक ही काल में और एक ही योनि में हम क्यों करने ! इसका मतलब यही है कि इम सबका पहले कुछ सामृहिक नसीव था। इसलिए हम सक्ता अलग-श्रलग नसीव है, हम दूसरों का क्यों सो में, यह खयाल ही गलत है। खेर, मैंने को ज्यादा खा लिया, वह व्यक्तिगत कार्य ही गया। पर उसके फल की राह अगले जन्म तक देखने की जरूरत नहीं पहेंगी। इसी जन्म में मेरा पेट दुखता है। क्या मेरा भाई, जिसने बरावर लाया था, वह कहता है कि उसने ज्यादा खाया, इसलिए पेट दुखता है तो दुखने दो; मैं उसे क्यों मदद हूँ ! नहीं, यह भानता है कि अपना और अपने माई का बहुत सा नहीं एक है, योझा-ला अलग है। इम अगर उसे मदद नहीं करते, तो उसके ब्यादा खाने से भी ज्यादा बुरा काम करते हैं । मेरा यह व्यक्तिगत बुरा काम हो बायगा । उसका तो पेट दुलने का काम खतम हो गया, श्रमले जन्म में भुगतने का कुछ बाकी नहीं रहेगा । लेकिन मैंने अपने भाई को मदद न करने और उसके प्रति सद्दानुभति न रखने का को बुरा काम किया, उत्तका कल दूसरे जन्म में मुक्ते भगतना ही पड़ेगा।

ह्वी तरह छाप एक गाँव में रहते हैं और छपने घर में मुली हैं। छेकिन छापके पढ़ोज में एक डु:ली रहता है, उनकी छोर छाप उदाजुभूति नहीं रखते, तो यह आपका व्यक्तिगत पुरा काम होगा। उनका पत्त आपको ही भुगतना पढ़ेगा। पूर्व-जन्म में किये पुरे कार्मों के परिखामस्वरूप यह तो हु:ल सुगत ही रहा है, यह तो पुरानी बात हो गयी। किन्तु छगर छाप उनके हु:ल में महानुम्ति नहीं रखते, तो वह आपका नया पुरा काम हो जावमा। इन्हिल्ट हिन्हुत्तान में यह बो विचार चलता है के चक्का छला-छला नहीं है, इनल्ए एक छपना-अनम मुली है, इनल्ए एक छपना-अनम सुगत हैं, यह बहुत ही निष्टर विचार है। क्या छाप इन मनार वा विचार छनने माई, वहन, माता, विवा और पन्नी के लिए भी करते हैं। उनके हु:ल में

मदद करने की कोशिश नहीं करते ! तब गाँव के ही पहोधी के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं ? वास्तव में यह विलकुल ही विचारहीनता है। इस तरह कभी न सोचना चाहिए । यह विचार ही गलत है । यह छनुमव के विरुद्ध की बात है ।

# दुःख की सामृहिक जिम्मेवारी

को चीज ग्रमुभव में ग्राती है, वह शास्त्र-यचन में देखने को नहीं मिलतो । एक शख्स ने बीड़ी पीकर उसे किसी घर पर फ़ेंक दिया । घर को आग लगी ब्रीर घोरे-घीरे सारा गाँव सुलग गया । इस तरह बात्र एक प्रतुष्य की गसती के कारया सारे गाँव को दुःख भुगतना पड़ा, तो श्रापका यह विचार कि "बिसकी गलती हो, यह भोगे" कहाँ गया । यह ठीक है कि कुछ साम ऐसे हैं, बो हरएक को झलग श्रतग करने होते हैं श्रीर ठनके परिखाम श्रतन ग्रहम भुगतने पहते हैं। लेकिन वे काम शारीरिक होते हैं। मैंने अपना ला लिया, पी टिया, सो लिया। पर मैंने खा लिया ग्रीर भेरा पेट दुखा, इतने से काम खतम नहीं होता। माँसे पूछा न्नायगा कि बच्चे को ग्रक्ल नहीं थी, तो ज्यादा खा लिया, पर तुमने उहे क्यों नहीं -रोका र उसका ज्यादा खाना भी अवेली का काम नहीं, उस गलती की जिममेदारी माँ की भी है। मान लीजिये कि इम खाने को बैठे। परीसनेवाला ब्राप्रह करता है कि "ज्यादा लाना लाइये।" पहले तो हम इनकार करते हैं, पर उसके ग्रामह के थरा होकर ज्यादा खा लोते हैं, फिर पेट दुखता है द्योर दो दिन के बाद घर झाते हैं। ऐसी स्थिति में सुक्ते तो अपनी गलती का फल मिल गया, पर जिल्होंने प्रेमपूर्वक खिलाया, उनका भी मेरी मृत्यु में हाय है। इसलिए सी व्यक्तिगत गलती मानी जाती है, उसमें भी दृषरों की गलती होती है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके बहुत से काम सामृहिक होते हैं। इसलिए उस समूहिक कार्य 🗸 बहुत थोड़ा हिस्सा व्यक्ति का होता है छीर वह व्यक्तिगत दिस्सा शारीरिक और मानसिक ही होता है। उसमें मी दूसरे मा दिस्सा होता है, फिर भी उसकी खुद की जिम्मेवारी ज्यादा रहती है। श्रमर हम यह श्रन्छी तरह समक्त लें, तो पुराने कमें की बार्त कर कमी निष्टुर नहीं बनेंगे। यस्तुरियति यह है कि मनुष्यन्हृद्य को निष्ठुरता छछ नहीं । अपने पद्दोती के लिए यह निष्टुर बनता है, पर ठड़ है हृदय को वह चूमता रहता है। फिर अपने दिल का समाधान करने के लिए पुराने बन्म के कम की बात करता है। यह अपने को टराने की बात है। इस तरह मनुष्य अपने को ही टराने की कीशिश करता है, उससे कोई समाब नहीं टगा बाता!

ससद्वन हमारे समाज की यह बड़ी निष्ठुरता है कि हम श्रमने पढ़ोंसी की जिंता नहीं करते । मजा यह कि इधर श्रद्धित से खोई कम पात बोलते ही नहीं । जिलकुल मनुष्य, प्राची, पत्यर, पेड़ झादि सब एक हैं—बोलने में तो हतना शेल ही हैं हैं कि उससे ज्यादा खोई तत्यश्चन में बोल हो नहीं सकता । धर्म की यही-नहीं किजामें बंधन में बंधी रहती हैं | बहुत वहा घामिंक ग्रन्थ हो तो उसे क्यादे में स्थी से बोंप्यत रखेंगे । किन्तु कोई भी उन्हें श्रपने हृदय में, श्रमने जीवन में सात हो नहीं खोचता । लोगों का यहाँ तक खनाल हो गया है कि हम प्रमूनमां का पाट कर लेनेमर से हम पर्यो से मुक्त हो लादेशे । पार से मुक्त पाने के लिए पुरुषम्य जीवन बनाने थी जिल्मेदारी उठाने की उन्हें जिल्ला ही नहीं । इस तर खाने को चेट जीने के कई उपाय मनुष्य ने हुहें । श्रार वास्तव में पर्म कहता होता, तो श्रस्त को स्था हो नहीं । बहाँ पर्म यहता है, यहाँ दुःस हो हो ती से साल हो पर्म हो हो हो हो ती से साल हो नी ती हो हो एक-दुसरे के लिए पर मिटते हैं । जहाँ दुस वहाँ दुःस पर वहाँ नहीं नहीं होता । इस्लिए समकता चाहिए कि आज होती हो हो हो साल एम से लिए धर्म का ती कि जाम है, श्रम प्रमान चाहिए कि आज हामारे लिए धर्म का ती कि जाम है, श्रम प्रमार स्था हो ।

आज बीतल ( मकरलंकमण के उत्तव ) का दिन है। अच्छाई घढ़े श्रीर इसई घरे, तभी वह बीमल है। नहीं तो अच्छाई पर जाय और सुराई चढ़े, तो वह पीमल नहीं। इसलिए सम्बनता जितनी फेलेगी, उत्तना ही उत्तम आमदान होगा, इसमें कोई सक नहीं। यहाँ यबिप आर्यकर्ता गम हैं, फिर भी शामदान अयहर होते; क्योंकि इस विचार के पीछे ईश्वर मा बल है, धर्म का बल है भीर आधुनिक विश्वन का भी वल है।

कुपेचपेटी (त्रिधी)

इस संस्था ( 'रामकृष्ण कोडिले' ) का नाम एक महापुरुप के नाम पर रखा गया है। भी रामकृष्ण परमहत ने इस देश के एक छोर में चन्म लिया श्रीर यह स्थान देश के दूसरे छोर में हैं। उनके नाम से यह विचालय या मठ चल रहा 🖁 । रामकृष्ण परमहंस बहुत स्थादा पहे-लिखे नहीं ये । पहाई पर उनका विश्वास मी नहीं था। वे ज्ञात्मा के शिक्ष में अद्धारखते थे। वे मानवमात्र पर प्रेम करने की बात सिखाते। वे कहते कि "सबमें एक ही वरमात्मा का अंग्र है। इसे पहचानना चाहिए । परमात्मा के उस अंश को पहचानना हो विद्या है; बाकी स्य श्रविया ही है। इसलिए उनके शिप्यों में बहुत तो विद्वान् थे, लेकिन ठन सबको प्रेरणा हुई कि हम सबको गरीकों की सेवा में लग काना चाहिए। यही कारण है कि आज हिंदुस्तानमर में रामकृष्ण-निशन की तरफ से हेवा ना कार्य चल रहा है।

# रामक्रण अद्वेत और सेवा के संयोजक

इस ग्रद्धैत·विचार को शमकृष्ण ने बतलाया । हिंदुस्तान के लिए वह कोई नया विचार नहीं या। इस द्रविद-प्रदेश में श्राचार्य शंकर ने भी यही वहा था। किन्तु रामहत्या के उपदेश की विशोपता यह थी कि वे झदैत को व्यवहार में लामा चाहते थे। रामरूष्ण के इस विचार-संप्रदाय में अद्भेत के साथ हैना सर गयो । इस तरह वेदांत के साथ सेवा ओड़ने की बात रामहरूख के शिप्पी में ही प्रथम पैदा हुई। सेवा करने की वृत्ति ईसाई-घर्म में बहुत यो चौर द्यभी भी है। इमारे यह मिकि मार्ग बहुत चला, पर उसके साथ समाज सेश पुदीन थी। ध्यान, पूजा आदि में ही मिक्त की इति हो बाती थी । उपर वेदांत में ग्रादेत-विचार तो या- "वव मूलों में इस हैं जीर इसमें वब मूत हैं", ऐसी मापा वे बोलते थे। लेकिन उसके राम बोई सेवा सुद्दी नहीं भी । मात्र निर्मुख वितन था । मंति मर्ग में भी प्रेम अवस्य या, पर उत्ते हेना का नहीं, सगुण प्यान का रूप मिला था। इस तरह वेदांत श्रीर भक्ति-मार्ग दोनों चेवा के खिए श्रानुकूल होते हुए भी उन्हें चेवा का आकार हिंदुक्तान मैं नहीं मिला था। यह चेवा का श्रावार ईसाई-धर्म में है। पर उन्नके साथ अदैत-बेचार खुड़ा नहीं है। रामकृष्य के विचार की यह विदोपता है कि उन्हों हिंदुक्तान का श्रादैत-बिचार भी था श्रीर एंगई-भा के चेवा का विचार भी। वहाँ श्रादेत श्रीर चेवा दोनों खुड़ जाते हैं, वहाँ सारी ताकद पैदा होती है। इस भक्ति का कम्म रामकृष्य के विचार चे हिंदुस्तान में हुशा।

#### भारतीय संस्कृति का अन्तिम समन्वय गांधीजी में

श्रान इस संस्था में श्रभी बुनियादी शाला का श्रारंभ हशा। यह गांधीकी फा दिया हुन्ना विचार है । इस जमाने में हिन्दुस्तान में जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष हुए, उनमें महात्मा गांधीजी और रामकृष्य श्राते हैं । सैकहीं वर्षों के बाद श्राज के कमारे के शायर ये ही दो नाम रह नायँगे। इस स्थान में ज्ञापने रामफ्रफ्य प्रमार्थ जीर गांधीजी दीनों के नाम जोड़ दिये । नाम-संयोग से बितनी ताबत पैटा कर सकते हैं. उतनी ग्रापने पैदा कर ली । गांधीओं श्रद्धेत में ग्रीर मिक्त में विज्वान रावने थे. लेकिन में कर्मयोगी ! उनके कर्मयोग नो मक्ति और अद्वैत का रूप प्राप्त या। श्राद्वीत श्रीर मिक की पूर्ति गांघीनी के विचार से होती है। कर्मयोग के दो द्यंग हैं: (१) सेवा ग्रीर (२) उत्पादन । इनमें सेवा के विचार का प्रचार रामकृष्ण के संप्रदाय ने खुब प्रचारित किया, गांधीश्री ने दसरे श्रंग की देश के कोने कोने हैं। पहुँचाया । जैसे मजदूर लोग शरीर-परिश्रम के दाम दरते हैं. वैसा हरपक को करना चाहिए-कर्मयोग का यह बहुत बहा विचार गांधीकी ने चलाया । इधर श्राचार्य शंकराचार्य ने बैठे 'अहैत' हिलाया था, बैठे ही माणिक्यवाचकर श्रीर नम्मलवार बैंसों ने भक्ति सिखायी ! उसी महित कर शानदेव, तुलसीदास त्रादि ने गुरुगान किया । इस दरह गांधीश के विचार है शंकर का श्रद्धेत, रामानुज आदि की मंदि, गम्हण्य की सेत्रा है श्रलाय उत्पादन भी श्रा चाता है।

### यह पंचपक्वान्न का निष्टान्न

श्रापने रामकृष्ण श्रीर गांबीडी टोटों हा टाम लेकर कुलका उ<sup>रू हे</sup> १५ उठा लिया । अब आपने हाखिल करने को कोई नोस बाको नहीं रखी । सद्वैत-विचार, भित्त-मार्ग, सेवा की दृष्टि और उत्पादक कमंग्रीम, ये सब यहाँ इक्ट्रें होंगे । हमें चड़ा आनन्द हुआ । भारतीय संस्कृति का यह आखिरी समन्वय है । इसमें भारत को छुळ कमाई आ जाती है। बहाँ हम सेवा का नाम लेते हैं, अहाँ करणा आ हो गयाँ। इसलिए बुद्ध भगवान् की करुखा का विचार भी उत्तर्भ प्राचा । वहाँ अहेत का नाम आता है, यहाँ अहिंसा आ ही आतो है। इसलिए महाने को अहिंग भी इसमें आ बाती है। यह सो पंचरवत्रात का वड़ा मिश्रान्त बन गया। आपने जब इतनी बड़ी नियमेशारी उठायी है, तो काम भो विता ही करना होगा।

#### भूद।न एक संकेष

श्राप जानते हैं कि इस ध्रान के लिए प्स रहे हैं। वह तो एक वाहरी काम है। भगवान गुढ़ ने भी वैश ही काम उठा लिया था। उस जमाने में यह मैं वहने की हिंता होती थी। उस विश्वान को वे मुक्ति जारते थे। श्राम हंशारणी, मुस्तानारी और दिल्हाओं में भी बिलारान होता है, पर वक्सों के बिलारान के लिखान कही जावान युद्ध भगवान ने उठायी। वे कह्या का विश्वार के लिखान बाहते थे। किन्नु बेमल व्यापनान देहर या प्रेम तिलाहकर मचार नहीं होता। यहात थे। किन्नु बेमल व्यापनान देहर या प्रेम तिलाहकर मचार नहीं होता। यहात थे। किन्नु बेमल व्यापनान देहर या प्रेम तिलाहकर मचार नहीं होता। यहात थे निष्टुर कार्य हटाने का कोई भायन हार्य हाथ में लोना पहला है। हतिया। वस्तान के निष्टुर कार्य हटाने का कोई भायन उठा लिया। उन्होंने कहरे की हतेंद्र बनाया, लेकिन वे चाहते थे कह्या का प्रचार। हट तरह उठ समाने में को निष्टुरता जलती थी, उठ तरफ उन्होंने अंगुली निर्देश कर दिया। बगार कार्य वे कहणा समझाने लगे।

वैते ही बाश ने नाम दिया है भूरान का, ले केन यह चाहता है कहणा का निवार, मालकियत छोड़ने का विचार याने क्रादेत कर विचार। ब्रदित कीर करणा नहीं हमड़ी होती है। वहीं भूरान ब्राखा है। यह समस्य है। वो समस्य अगर वहाँ करना चाहते हैं, वही भूरान चढ़ प्रस्त देशकार्य के रूप करना चाहता है। ब्याज दुनिया में मालकियत है। कोई कंचा है, तो कोई नीचा। विपमता के ये सारे प्रकार हुनिया में पड़े हैं। उनके कारण बहुत निष्टुरता चलती है। प्रापके गाँव में ही ग्राइनि पड़ोन में दरिद्र, गरीव वेचारे लोग रहते हैं। उनकी कोई चिंता नहीं की लाती। बहुत हुआ, तो भूले को कभी एक आघ दिन लिजा दिया जाता है। कोई बीमार पड़ा, तो श्रीपित दे देते हैं। किंद्र वह बीमार क्यों पड़ता है, उठी भोजन क्यों नहीं मिला, इनके मूल कारणों को कोई दूर नहीं करते। मूल कारण पूर करना लाहिए। उन्हों का मूल कारण पढ़ी है कि इमने भेद बढ़ाया, हमने मानिक्यत बढ़ायी। इन्हों मानिक्यत और भेद पर इम प्रहार करना चारते हैं। पीने छह साल से यह काम चल रहा है। बन तक यह कार्य वाकी रहेगा या यात्रा के पाँच में ताकत रहेगी, तब तक यह कार्य बारी रहेगा। रामकृष्ण कीडिले ( क्रिची )

रामकृष्ण कोडिले ( त्रिची | 1६-१-<sup>१</sup>५७

### धर्मचेत्र तपस्या की विरासत सँभालें

: 88 :

श्रिक्षित भारत में यह चेत्र प्रसिद्ध है। जैवे महाराष्ट्र में पंदरपुर है, वैवे हो इधर यह श्रीरंगम् है। दोनों वैष्णय-श्राचायों का बहा भारो कार्य-चेत्र है। पद्धपुर श्रीर श्रीरंगम् के भगवान् एक ही हैं। उचका नाम 'पांहरंग' है, तो इसका नाम 'श्रीरंगम्'। यहाँ नम्मकवार, रामानुक आदि सभी वैष्णय समुख्य स्माम करते थे, तो वहाँ शानदेय, तुकाराम श्रादि मतिक हैं। इन सभी सम्युक्तों ने रिन्द्रस्तान के इतिहास में बढ़त बहा काम किया है।

मानव-जीवन पर राजाओं का कोई असर नहीं

श्रावक्त को इतिहास किसे बाते हैं, उनमें श्रावकतर राजा-महाराजाशों की ही कहानियाँ होतो हैं। स्पष्टक्यों, महापुरुषों का बिक तो एकब्राप पन्ने में कहीं कोने में कर देते हैं। यह इतिहास की विकृत हारि है, जो परित्यम ने यहाँ श्रावी है। वास्तव में मानल-समाव पर राजा-महाराजाशों का कोई राइट श्रवस नहीं हुआ। पचानों राजाशों के नाम व्यर्थ हो इतिहास में किस रसे हैं, नहीं तो प्रवा उन्हें जानती भी नहीं। पल्लब, चोल, श्रीर भी दुचरे श्रानेक राजा हो त्रये । बित्त बमाने में वे ये, उस बमाने में उनका बहुत रोव था । शायद लोग उनसे उरते भी हों । उन्होंने खोगों पर कई प्रकार के जुलम किये । कुई प्रक्षे काम भी किये होंगे । लेकिन मनुष्य का बो बीचन, हृदय बना है, उसके परिवर्तन में उनका कोई हिस्सा नहीं रहा ।

मानव का विवेक सत्पुरुषों की देन

इनारों वयों के प्रयत्नों के परिवामस्वरूप सहस्य का एक छिद्रवेक करा है। स्थामविक रूप ने कुछ चोत्रे ऐसी हैं, वो मतुष्य के व्यान में आयी। कुछ निवार वनीं। क्या करना उचित है और क्या क्रानुवित है, इस तरह से मतुष्य के हुछ स्वमाव की हैं। हमेशा मतुष्य उचित्र ही करता है, ऐसी बात नहीं, किर मी उचित्र-उतुवित के विषय में उसके कथाल तो वन ही गये। वहीं व्युत हुआ, वोरी हुई, व्येमिवार हुआ। इस वरस्य नहीं वानते, लेकिन यह दुनकर तो एकस वार्य कातता ही है। इस तरह कार्यक्रमें कितार मतुष्य-समक्ष में स्थर हुआ। इस वरस्य कार्यक त्राता ही है। इस तरह कार्यकर्म कितार मतुष्य-समक्ष में स्थर हुआ। इस वरसे कार्यकर वार्यकर वार्यक

कुछ लोग बहते हैं कि यहाँ बड़े-बड़े खलुकप, महाद्राने हो गये, दिर भी समाब में नुशहमाँ चलती ही हैं। समाब पर उनका कोई सहर नहीं हुआ! हम बहते हैं कि यह खयाल गलत है। पेने महापुरुप हो गये हैं, हतीलिए हमारी ऐंडी हालत है। नहीं तो अब तक हम सानवर हो गये होते। शाब भी कुछ मानवता है, हम भी मला-तुश पहनाते हैं, यह भी उन्हें महापुरुपों मा उपकार है। शयार में महापुरुप हुए होते और हमारे हरव की न बगाते, तो समाब पर नीविशास बन ही न पाता।

हम तो समकते हैं कि मूहान के बाम में हम ये ह साल से लगे हैं। कीर ओ भी यस हमें मिला है, उसका सारा श्रेय इन्हीं महापुरुमों को है, जिन्होंने हों सहुद्धि दो है। अभी तक इस आन्दोटन में ४२ लाख एकड़ बारीन मिली है और कोई साढ़े पाँच लाख लोगों ने दान दिया है। अभी तक इसमें दो हजार पूरे मामदान मिल चुके हैं। तमिलनाड़ में भी मदुग जिले में १२५ से ज्यादा आमदान मिल चुके हैं। इिन्दुस्तान के लोगों को दान और त्याग की वार्ते सुनने में श्रन्थ्य लगता है। इसका कारण भो यही है। हिन्दुस्तानियों का यह हदय इन्हीं महादुक्यों ने तैयार किया है।

रिथर आय के साधनों से आन्तरिक जड़ता

जिन स्थानों में ऐसे महापुरुषों का निवास रहा, वहाँ लोगों की विशेष प्रकार की भावना होती है। ऐसे स्थानों में औरंगम् भी एक है। किन्तु व्यवहार में बहुत बार उलटा ही श्रनुमय श्राता है। देखा गया है कि तीर्थन्तेत्रों के निवासियों के हुद्य में कुछ कठोरता श्रा चाती है, जब कि इन स्थानों से सुदूर रहनेवाली में ग्रत्यधिक मार्टव पाया जाता है। प्रश्न होता है, ग्राखिर ऐसा क्यों है कारण स्पष्ट है। यहाँ 'वेस्टेड इयटरेस्ट' ( न्नाय के स्थिर साधन ) जी होते हैं। रामानुज ने बहुत भारी तपस्या ख्रीर जनता की छेवा की । वे बडे ही हवालु थे । को सन्देश लोगों को कानों में गुम रीति है सुनाते, उहे जाहिर भी कर देते थे। ज्ञान को बिलकुल बाँटते जाते थे। फिर भी उनका श्रवना जीवन बहा ही कप्टमय रहा | उनके यहाँ दो दिन का भी संग्रह न रहता | दारिद्रय के पूर्ण अनुभवी रहे | भिन्ना माँगते थीर श्रपने पुर्य प्रभाव से लोगों का चीवन शुद्ध करते। परियाम-स्वरूप उनके इजारों शिष्य तैयार हुए श्रीर समाज में धर्म-विचार फैला । लोगों ने सन्दें जमीने दान दी. मठ बनाने के साधन दिये । देशालयों के लिए रियर आम हो गयी । किन्द्र बहाँ ग्राय के साधन स्थिर हो जाते हैं, यहाँ स्रोग आल्सी, सुस्त श्रीर कठोर बन ही जाते हैं। तब जीवन में ताजगी नहीं रहती। जहाँ स्थिर श्रामदनी का वाधन मिल जाता है, वहाँ अंदर का हृदय जद पन जाता है। भक्ति चीरा होती है। रूढ श्रीर स्थूल श्राचार बढ़ जाता है। यह गांत्रिक-रांत्रिक वस्त बन जाती है। उसमें से जान निकल जाती है।

पुरानी तपस्या पर कव तक जीओंगे ?

इसका परिकाम यह हुआ कि किस तरह कुछ राजवंश विगढ़ गये, उसी तरह संप्रदायिक मी ब्रालसी श्रीर सस्त वन गये। मिक का हृदय श्रीर करता। के साथ कोई संबंध नहीं रहा, ऊपर-ऊपर के कामों मैं ही ध्यान रहा। इस तरह बन भक्ति को यांत्रिक रूप क्राया, तो समाज से उसका असर भिट गया। हुनिया मे नास्तिकता फैलने की ज्यादा जिम्मेवारी श्राहितकों पर है। क्योंकि उनके जीवन में करणा नहीं दीलती । चन करुणानिहीन मनुष्य श्रास्तिकता का दावा करता है, तभी नास्तिकता का प्रचार होता है। रामानुज को देखकर ही लोगों के हृदय में बदल हो साल था। इस समाने में भी रामकृष्ण परमहंस, महातमा गांधी, विवेकानंद, द्यानंद, ऋरविन्द घोष, रवीन्द्रनाथ टैगोर, सुबद्धरूयम् , भारतीयार जैसे कई महापुरुप हो गये, जिन्होंने लोक-इदय पर प्रमाब डाला। लेकिन इन देवस्थानों से किसीने इन दिनों में लोगों पर असर डाला, ऐसा कोई उदाहरण मेरे जान 🖺 तो नहीं है 1

श्राखिर जनमानस पर रामानुज का असर क्यों हुआ ! कारण उसकी कायम की क्रामदनी न थी। वेचारा मारा-मारा फिरता था। यहाँ राजा ने द्वेष किया, तो मैस्र चला गया। निःस्ट्रहता से सत्य बोलनेवाले का यही हाल होता है। राजा को को मीठा लगे, वहीं बोलना समानुष ने मंजूर नहीं किया। महापुरुपों का राजा के साथ हमेशा अनगड़ा रहता ही है। गांबीजी का भी सरकार के साथ भगहा या ही। क्योंकि वे मीठा नहीं, सत्य बोलते थे। लोगों को उनकी बात लुमे तो लुमे, पर उन्हें समाज सुधार करना या। उसी काम मे वे लगे थे। इसीलिए उनकी कायम की आमदनी नहीं थी। ब्राब का ब्राज ही खाते थे। सिकिन जब से मंदिर, मस्बिदों के लिए कायम की योजना बनी, तभी से यह अिक निदपयोगी बनी ।

ये स्थान पुराने लोगों के स्मरण पर चलते हैं। पर को शब्स पुराने पुरुपों की ही महिमा गाया करेगा श्रीर स्वयं कुछ न करेगा, उनकी क्या द्यवस्था होगी ! पुराने लोगों की कीर्ति गाने से तो इमारी कुछ कमाई नहीं होती। फलाने म बाप गड़ा शीमान् या । उसने लाखों रूपया कमाया । लेकिन लड़के ने क्या किया र लड़का मील माँग रहा है। बाप बड़ा व्यापारी या। उसकी कीर्ति गाने से क्या लाम होगा ! रामानुष श्रीर नम्मलवार की कीर्ति श्रालिर कहाँ तक चलायंगे र पुरानी पूँजी पर व्यापार कितने दिन करेंगे र नवी पूँजी चाहिए।

### तपस्या मन्दिर के चौखटे के बाहर

हिंदू-पर्मं में आज के जमाने में जो तपरया की, यह मंदिर के चाहर के लोगों ने की। एमाज के क्याचार-विचार में जो रोग ये, यह ह्यती के लिए नाना प्रकार की नयी-नयी तपरया करनी पड़ती है। गांघीजी ने स्वरेशी-पर्म शुरू किया। अरहर प्रवाद-विचार के लिए तपरया की। धर्व-पर्म का समन्वय किया। अरहेत के लाथ धेवा को जोड़ा। योग की स्थापना करने के लिए अरविन्द ने प्रयत्न किया। अब मूरान का काम शुरू हुआ है। लालों लोग दान दे रहे हैं। प्रेम से माँगा जा रहा है और लोग दे रहे हैं। द्यानन्द ने जाति-मेर-निरस्त का मचार किया। वह कुल तपरया मंदिर के बाहर हुई। पुराने कमाने की तरस्या के धाथ हम मंदिर का नाम जुद्दा है। पंडपुर में प्रयाद ने सरस्या की। उनका चंच यहाँ के मंदिर से जाना जुद्दा है। पंडपुर में प्रमाद की तपरया की। उनका चंच यहाँ के मंदिर से जोड़ दिया गया। प्राचादक और नम्मलवार ने तपस्या की। उनकी नाम पर औरकार का मार्मर की लिकन क्या नये सिरे से इस प्रकार की तपरया इन मंदिर और मठों के जारेये हो रही है ई

## जनता धर्म-कार्य की जिम्मेवारी खुद वठाये

राजा-महाराजाओं का चरित्र धुनकर हमें क्या बोध लेना चाहिए ! यही कि कोई झन्छा राजा था, कोई बुरा | हमें राजा नहीं चारिए ! राजाओं पर एमाज-सराहन का भार डालना गलत है । चमाज-सार्थ चलाने का किम्मा एमाज को ही उठा लेना चाहिए, यह हमने निर्णय कर लिया है। ऐसा ही निर्णय धर्म-संस्था के बारे में करना चाहिए । हस धर्म-कार्य की लम्मेनारी मंदिरों, मठों पर न डालेंगे। उसकी जिम्मेनारी क्यं उठानी होगी ।

हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। जाना को समाजन्युपार भी बात महुत करूरी मालूम होती है। दस-पन्नह बाल से हम उस पर बोल रहे हैं। मिर्ज़ों से चर्चा भी भागी हुई है। यह बिनय हम अभी आपके सामने रखता चाहते हैं। मनुष्य भी शादी होती है। अमिन को साची बनाकर वह एहरण बनता है। अपने सर्म का यह विचार है कि दस बीस साल के अन्दायन के बाद मनुष्य को एहरसाश्रम से मुक्त होना चाहिए। पर आज क्या हालत है है एक बार मनुष्य ₹80

ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, तो मस्ने तक फँग रहता है । वासना महाता जाता है। वह कमी चीए नहीं होती, मले ही शारीर चीए हो जाता है। फिर ४५ ग्राल के बाद गुरूपाश्रम से विधिपूर्वक मुक्त हो जाना चाहिए । इससे समाज की ताकत बनी रहेगी। बच्चों के हाथ में घर कल्दी ऋा आयगा। घर में द्वेप, भनाड़े कम होंगे। गृहस्थाश्रम से मुक्त हुए उस शख्स का समान की उपयोग होगा । समाज विद्या बढ़ेगी । लेकिन क्या यह कार्य मठ-मन्दिर कराता है या करायेगा किमी नहीं ! वे तो इतना ही करायेंगे कि आनेवाले दर्शकों को मन्दिर के देवताका गुँह दिलायें और पैछा छैं। वहाँ पहले से बनी धद्धाका ही दरौन होगा, नयी तपस्या और प्राण-संचार का काम इन मन्दिर-मसिवरी है संभव नहीं।

धर्म का आधार आत्मा पर रहे

घर्मका ऋाधार क्रास्मापर होना चाहिए । पैवे या ब्रज्ञपर नहीं । इतीलिए इमने कहा है कि पुराने जनाने में मन्दिर को जमीन देते थे, तो ठीक था। पर श्राज इस तरह मंदिर को जमीन देना ठीक नहीं। जिस जमाने में जमीन दी गयी, उस जमाने में जमीन ज्यादाथी। प्रेम से दी गयी छौर छुल ग्रामदनी मंदिर को मिलती थी। आज परिस्थिति भिन्न है। इंडलिए मंदिर को नयी सेवा, नयी तपस्या करनी चाडिए !

## पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य ·

धार्मिक जीवन का प्रवाह सतत बहता रहना चाहिए । यह हम केवल मन्दिर के लिए ही नहीं कहते। जो निता अपने लड़के के लिए 'इस्टेट' रखता है, उने भी इम पुत्र का दुश्मन समकते हैं । लड़कों को विद्या देनी चाहिए । श्रन्छ। शरीर। सामध्ये और कला सिलाकर उसे कहना चाहिए कि त् श्रव श्रपना मार्ग हूँ द लें। मैं सज्ञाह दूँगा, लेकिन इस्टेट नहीं । तभी वह लहका बुद्धिमान् श्रीर पराग्रमी बनेगा, नहीं तो दुर्गुणी ग्रीर श्रालमी ही बनेगा। उपतिपद् कहती है: "पुत्रमनुशिष्टं सोस्यमाहुः"। घो अपने लड्के को उत्तम शिद्धण देगा, उन सा लड़का उसे हुआ में बाने के लिए मदद करेगा। जो विता लड़के के लिए इस्टेट रखेगा, वह स्त्रगैं का श्रधिकारी न रहेगा । इसलिए इस्टेट समाज को श्रापैण करनी चाहिए । बच्चा भी समाज को श्रापैण किया जाय, तभी वह अच्छा बनकर समाज की सेवा करेगा, नाम पायेगा श्रीर खायेगा ।

#### शंकराचार्य का पराक्रम

रांकराचार्य हो बार कुल भारत पूरो । २२ साल की उम्र तक उन्होंने लगाः तार काम किया । मंथ लिखे, चर्चा की, समाय की सेवा की श्रीर सर्वत्र संचार किया । काशी में कम्म हुवा और हिमालय में समायि ली । उनके लाने के लिए क्या ब्राधार या ! फोली । करते ये : "मिचा मॉगकर लाखो, जुला की ल्यां समाया और मीठे अन्न की झाया मत रखो । वो सहब प्राप्त होगा स्वमें सेवो ए समायान मानी ।" यही या केवराचार्य का बीवनाचार ! यही उन्होंने ब्रयने शिष्यों में दिया । उनके साथ बान दिया । उनके चार शिष्य ये । चारों दियाओं में (द्वारिका, कगन्नायपुरी, म्दीकेदार और र्टागेरी में) उनके लिए मठों की स्थापना की ! हवार-हवार मील का कासता उनमें था । ख्रार ये एक-दूसरे से मिलाना चाहते, तो साल दो साल पैरत बान करती परती । लेकिन एकराचार्य ने चर्च गार देश या ॥ इसीकर एकराचार्य ने चर्च गार देश या ॥ इसीकर एकराचार्य ने चर्च गार थे, वहाँ संपत्त ख्रा गारी और सहा के सित्ती मामला कीटे ब्राया ख्रार या हो स्थापन के दे शिष्यों में फार ब्राय स्थार देखते, तो समा कोटे ब्राया ख्रार यह है ख्रिती कीसिल में । इस्तावार्य यह स्थार देखते, तो क्या उन्हें भरूनना होती ! यह हालत बेनो की हुई है ।

#### 'इस्टेट' पटक दो

यह सब हम चित्त-शुद्धि और समाक्ष शुद्धि के लिए कह रहे हैं। हम किसी भी व्यक्ति का रोप नहीं दिला रहे हैं। रोपस्तरण का हमारा स्वभाव नहीं। हम तो भगवन्ताम लेनेवाली हैं। होना तो यह चाहिए कि भूदान जैसा प्रार्थिक झार्य हन मठों को और मन्दिरों को उठा लेना चाहिए। यूदान का विचार है: 'मैं' मेरा छोड़ हैं। हमीका प्रचार भूदान से हो रहा है। हम बसीन के, संस्ति क मालिक नहीं। जमीन भगवान को है। उसका खेंमाल करने के लिए हो वह भगवान् ने तुम्हारे पास रखी है। इसलिए गरीकों को उसका एक हिस्सा दे दो। ११८८ पटक दोगे, तभी धर्में उजन्तर होगा।

#### वपाया की विरासत सँभालो

श्रीरंगम् करे महाचेत्र के पुष्प-स्मरण से ही हमारे दिल में उत्साह पैदा होता है। कितनी तपत्था यहाँ हुई है। कुल आलवार मंदिर के लिए पागल थे। तीन खालवारों की प्रशिद्ध कहानी खाप बानते ही होंगे, बिससे यतमर स्वयं वह-बहरे लाइर छातिथि को वर्षा श्रीर कष्ट से चचाया। उन्होंने हमारे लिए यही तपत्था की हरटेट रखी है। क्या हवसे बेहतर हरटेट कभी किसीको मिल क्यती है!

हम हिन्दुरातान के बैमन का समरण करते हैं, तो उसके बैराग्य के समरण से हमारी आँखों से आँख कहने कागते हैं। हिन्दुस्तान में खदमी की कमी नहीं थी, लेकिन उससे ब्याद या आत्मशान। आत्मशान के सामने सब सुख उन्छ समम्मेन साले महान पुरुष यहाँ हो गये। आमी भी हम तक्सा की बृद्धि करें, तभी हमारी शोमा है। हमारा द्वाचा है कि हमें को बही इस्टेट सिखी है, भूदान उसीकी रहा करने का काम कर रहा है। हमारी बात से मंदिरवालों को दुःख हुआ हो, तो हम उनसे जमा माँगते हैं। उनके विशेष में हमें बुख करना नहीं है। हम तो विशेष समाज खुद्धि और हदम खुद्धि चारते हैं। इस नाहते हैं कि धर्म बढ़े, लगा बढ़ें, मेम बढ़ें, भीस क्षा मीति करी। कारण बढ़ी अपने देश की वंपति हैं।

औरंगम्

18-9-740

## द्रविड़ देश में संख्यभाव स्थापित हो

'भागवत' में एक वगह इस द्रविद प्रदेश के लिए नहीं भद्रा दिखलायी गयी है। यहा गया है कि वहाँ कावेरी और ताप्तपर्णी नहीं है, वहाँ भक्ति-मागं मता रहेगा, और यही प्रदेश द्वित्य को रात्ता दिखायेगा, चाहे सारी दुनिया से उत्तक्त लोग हो जाय। महान चवन किसी संकृतिक अप्तर्भन नहीं लिखा जा सकता। बैसे तो आकारत के देशामक अहंकारवश्च अपने के नहीं लिखा जा मता की बेत के आकारत के देशामक आहंकारवश्च अपने कर्मा नहीं, वहा मत्त की बहुत बड़ाई किया करते हैं। लेकिन मायवतकार आहंकारी नहीं, वहा भक्त था। वह हतना निरहंकारी था कि उत्तका नाम भी लोग न जानते थे। आधिर तक किसीने नहीं जाना कि भागवत भंच किसने और क्य लिखा। ऐसा शासक का किसीने नहीं जाना कि भागवत भंच किसने और क्य लिखा। ऐसा शासक राता है कि प्रभिन्न देश मैं भित्तमा वना रहेगा, तब उत्त पर विश्वाच रखते ही हैं। जब हमने तिमलनाड में प्रवेश किया, तो बहुत नम्रता से प्रवेश किया किया तो बहुत कुछ सीलने से सितेता।

#### स्रवाभाव भारत की विशेषता

श्राव यहाँ जैली तमा बैठी है, बैली तमा हमने न विहार में देखी, न उत्तरप्रदेश में और न रावश्यान में। भाई-वहनें तमी बहाँ बगह मिली, बैठ गये;
किली प्रकार का कोई मेद गई। जी-पुरुप एक-दूबरे के तमान हैं। यही मिल का एक लाल्चा है, क्लीक बहाँ हदय मैं मिल रहती है, यहाँ की-पुरुप-मावना भी लीख हो वाती है—टिक ही नहीं पाती। उत्तव भी 'मायवत' में वर्णन आया है। एक भगवान की श्रनेक मूर्तियों थाँ। मयावन व्यक्त रूपों में महर हुए। दोनों ओर एक-एक ली श्रीर बीच में एक-एक माघन। किसी प्रकार वारक नहीं। हम यह वर्णन बन-प्रमिक बारे में पढ़ते थे, पर श्राव यहाँ वह देखने को नहीं मिलता। हम कहते हैं कि बिछ प्रदेश में ऐता मिल-भाव है, वहाँ लोग हम भेद-भाव को मूल सकते हैं, क्या वहाँ मालिक-मनदूर का भेर-भाव टिक सकेगा ! उत्तर हिंदुस्तान में इस तरह ख़ियों को सभा में लाने के लिए बीस-यचीस साल आंदीलन करना पड़ेगा, लेकिन यह बात यहाँ पिलकुल माम्सी लगती है ! इस तरह की वहाँ अमेर-ग्राचि है, वहाँ मालिक-मज़रूर का भेर-भाव टिक हो न सकेगा ! हमारा विश्वास है कि कावेरी नदी यह भेर-भाव नदीं रखेगी ! इसका दर्गन आज हमने इस सभा में किया ! इस तो खिलकुल हो नाचीज हैं, इसमें खोर बोग्या नहीं ! किर भी हमारा निश्चय है कि बात का मालिक-मज़कूर-भेद न मिटेगा, वस तक हमारा कर्यं कारी रहेगा ! इस तो हिंदुस्तान में 'एलाभाव' पैश करना चाहते हैं ! यह कोई नयी बात नहीं, भिता-मां की चील है ! सक्यामाव' पेश करना चाहते हैं ! यह कोई नयी बात नहीं, भिता-मां की चील है ! सक्यामाव' पेश करना चाहते हैं !

#### साहित्य का सख्य व्यवहार में कार्यान्वित हो

सख्यमाय में जो ब्रानंद है, वह ब्रीर किसी भाव मे नहीं ! दुनिया मे प्रेम के जितने भाव हैं, सबमें श्रेष्ठ मान सरुवभाव है। इस चाहते हैं कि हिंदुस्तान में यह सरुपभाव जात्रत हो जाय । यह सरुपभाव हमें तमिल-साहित्य में बहुत रेलने को मिलता है। इस वेद में भी बहुत बार देखते हैं कि भगवान्-अनि श्रीर इंद्र को 'माई' के नाम से पुकास गया है। कहा गया है कि जीवारमा श्रीर परमातमा दोनों सखा हैं । जिस देश में इस तरह लोग भगवान का भी सख्यभाव चाहते हैं, वहाँ लोग आपस में मालिक-मनदूर कैते बनेंगे ! इमारे भक्त तो भगवान् वे भगवा तक करते हैं, ईश्वर के सामने ग्रदव से भी नहीं रहते हैं । बाहर के भक्त ईश्वर की माता-पिता या गुरु मानकर रहेंगे, लेकिन यहाँ के भक्त भगवान से बहुत क्यादा परिचित हो बाते और दोनों के बीच का अंतर तोड डालते हैं। इस तरह बिस देश का मिक-भाग श्रपने ग्रीर भगवान के बीच क्यादा खंतर नहीं रखने देता, वहाँ के नियासी आपस में ही देखे खंतर रखेंगे ! इसलिए हमें विश्वास या और है कि तिमलनाड में मालिक-मजरूर श्रीर भूमिहीन का यह भेद पिट ही जायगा । इसी श्रद्धा से हमने तमिलनाड में प्रवेश किया | कव तक यहाँ यह सख्यमान व्यवहार में न श्राये, तक तक हमें चैन न लेनी चाहिए।

#### शांत तेज प्रकट हो

श्राव हनारीं श्रादमी यहाँ इस आशा से आये हैं कि एक श्रास्त आपी है, को प्रेम ये हमें चमीन दिलायेगा। श्रार प्रेम से काम होता हो, तो नोई भी न चाहेगा कि उसके बीच हेप आये। अवस्य ही हमारे कुछ माई चाहते हैं कि देप से भी मतला इल होता हो, तो होना चाहिए। लेकिन ये भी उसके प्रेम से इल होने पर द्वेप पत्र कर पत्र का अप हान हम हमे प्रेम से सत्ता इल होने तो से भी मेम के पल में आ जायेंगे। हमें विश्वता है कि समो पांची के लोग हमारे इत अपोदोशन में कहवीग देंगे, क्वींकि देश की दे पत्र नहीं, को यह न चाहता हो कि सबके जमीन न मिले, सक्वमाव न हो।

यहाँ मीरासदारों का संगठन बना है, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि वे सख्य-भाव नहीं चाहते। कानून से जमीन छीनने की बात है, इशीलिए वे डरे हैं। उनमे भय के रिवा कोई बात है ही नहीं। उनके हृदय में कहणा, प्रेम या सख्यभाव नहीं है, वे अपने को ऊँचा ही रखना चाइते हैं, ऐसा हम नहीं समभते । लेकिन नहाँ छीनने की बात चलती है, वहाँ भगड़े शुरू हो जाते हैं। एक कहता है : "हम छीन लेंगे।" दुखरा कहता है : "हम छीनने न देंगे।" यह देखकर हमें अञ्चा लगता है। क्योंकि दोनों तरफ से यह दर्शन होता है कि दिल में कछ ताकत है। यह जिन्दापन का सच्च है। आप हमें दवाकर लेना चाहें. तो हम न देंगे, इसमें भी तेजरित्रता है और तुम लोग जमीन नहीं देते. तो इम छीन लेंगे, इसमें भी तेजस्विता है। इसमें एक सुरव इधर श्रीर एक स्रज उधर, इस तरह दुनिया में दो स्रज आ वायँगे। स्ये तेजस्वी है, वह अच्छा है, लेकिन दुनिया में दी सूर्य इकट्ठे हो जायें, तो इमारी हालत क्या होगी है टम जलकर भरम हो जायँगे, किन्तु दो नहीं, पचास चन्द्र हों, तो भी हमें कोई हानि नहीं है। रात में लाखों नज्य होते हैं, पर हमें बोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि बड़ा श्रानन्द ग्राता है 1 इसलिए तेजीवता का दर्शन हमें अच्छा लगता है। लेकिन इम कहते हैं कि इससे लाभ नहीं। ब्राप पंचारिन-साधन करना चारते हो, तो करें । लेकिन इनका उनसे फगड़ा, उनका इनसे फगड़ा, इस त्तरह फगड़े इवटा कर काम करना चाही, तो कर सकते हो । ब्राह्मयु-ब्राह्मयेतर, इरिजन परिजन, हिन्दू-मुसलमान, गाँव-शहरवाले, तमिल-तेलुगु आदि पचार्धी प्रकार के भगड़े बढ़े 1 डनमें तेज दीखता है, पर शान्ति नहीं ! मतुष्य को तेज चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं । तरकारी मे थोड़ान्स नमक बरूर चाहिए, उससे स्वाद द्याता है। लेकिन सेरमर तरकारी में सेरमर नमक डाल हैं, तो स्वाद नहीं, वे स्वाद लगती है। इसलिए अयर समाज में तेन बढ़ जाय, तो उसके परिणामस्वरूप आग हो लग जावगी । इचलिए तैव चाहिए, पर वह शीतल रहे। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि "नमः शांताय तेजसे"-शांत तेजवाले देव को नमस्कार है। इम चाहते हैं कि अपने देश में शांत तेज प्रकट हो। मीरावदार भी इमारे पत्र में त्रा जायँ, उनके प्रति हमें ऋषिश्वास नहीं । इम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर काम करें। इस उनसे कहेंगे कि तुम स्टेचे मीरासदार बनी 1

वाप-वेटे में सहयोग हो

सच्चा बार गही है, को यह समके कि मेरा सब कुछ बच्चों का है। स्था मीराधदार वही होगा, जो कहेगा कि "मेरा सब कुछ गाँव का है, में गाँव ना सेवक हूँ।" गाँववाले कहेंगे, "श्राप हमारे पिता हैं।" स्नगर बार स्रपना घन बेटों से अलग रखेगा, तो दोनों की दुईशा होगी। क्योंकि बेटो में अक्ल नहीं श्रीर बाप में ताकत नहीं । श्रक्ल श्रीर त.कत दोनों का बोड़ करना चाहिए । अम शक्ति और बुदि शक्ति दोनों का बोह करनेवाला 'सर्गेद्य' है। इसलए मीरासदारों को सर्वोदय का सदस्य होना चाहिए, तभी उनकी इरनद रहेगी। श्रगर वे यह कश्कर लड़ हों के विलाफ खड़े हो जायगे कि इम तुमने श्रलग हैं, तो चया दालत होगी ! जिसके बेटे मर खायें, यह बाप ही मर जाता है; क्रॉिंड उसे बाप कीन कहेगा ! इसलिए जैसे बाप का बायपन बेटे के ऋस्तित्य पर ही श्रापृत है, येवे ही मीराषदार का मीराषदारपन इसी पर आपृत है कि यह सबस रत्तण १रे।

रदय रचक से अलग कैसे रहे ?

मीरासदार का अर्थ है, सबकी रहा करनेवाला। रहक रहव से झलग दैने

रह धनता है ? हाँ, लड़का नह धकता है कि मैं चुनधे झक्या होना चाहता हूँ । तो बाप उने यह कहकर बीव लेगा कि 'नहीं, तुम सुमते झलग मत हो। द्वारें 'हिरंट' का दिस्ता चाहिए न !' यह सारी इस्टेट सुखारी है। इम सममते हैं कि मीरायदारों में भय पैदा किया गया है, इसिट्य ने अलग रहना चाहते हैं। चर्चांद्रय का मजरूरों पर भी प्रेम है और मीरावदारों पर भी। किछ तरह दोनों का भला होगा, इचकी राह स्वाद्य स्लियोगा। उचके परियामस्वरूप गाँव-गाँव मजबूत राज्य केनेंगे। उस गाँव में जितने लोग होंगे, कुस-के-कुल मालिक छोर मकदूर दोनों वन कावँग। दोनों गुख दोनों में होंगे। छोटे परिवार से बड़े परिवार में बैभव बनादा है, इसलिए हमारा विरुवार है कि मामदान से कुल समस्या इल होगी। मकदूर खोर मीरास्टार दोनों का भय मिटेया। सर्वोदय का कावैकम सबकी निर्मेष बनाने का ही स्वयंक्रम है।

कल्लगी (तंजावर)

30-1-140

## योजना और श्रम-शक्ति

: 84:

ग्राज कुछ अभिकों से योड़ी देर तक मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी यात्रा के लिए एक अच्छा शाता बनाया। रात्ता वो पुराना या, खेलिन उन्होंने उसे दुस्दर किया। यह है अभदान! दुनिया की साथी चीजे अन से ही देरा होतो हैं, लेकिन प्राज समान में अन करनेवाले बंद लोग हैं और दूबरे लोग योजनाएँ बताते हैं। योजना बनाने और अम करनेवाले बादि अलग-अलग पह जाएँ, तो चीज नहीं बनती !

## चरला और मेंद के उदाहरण

हम दोनों हार्यों वे चरखा धावते हैं। एक हाय चक्रधमाता है, तो दूखरा स्व खींचता है। चक्र चलानेवाला हाय है, बींबना करनेवाला और स्व खींचनेवाला है, परिक्रम बरनेवाला। द्यार चक्र धुमानेवाला हाय बोरों वे चक्र धुमाये, तो दूबरे हाय को भी बोरों वे स्व खींचना पड़ेगा। वह श्रमर श्राहिस्ता-श्राहिस्ता चक्र युमापे, वो इसे भी श्राहित्या-वाहित्या युन खींचना पड़ेगा। एक है योजना करने-वाला—दिशा-निर्देश करनेवाला श्रीर दूक्य है उसके श्रनुसार चलनेवाला— श्रमल करनेवाला। दोनों एक ही मनुष्य के हाथ हैं। इस्रतिय काम श्रन्था जलता है। मान लीजिये, श्रवर दो मनुष्य हों। एक मनुष्य चक धुमानेवाला और दूवरा तार खींचनेवाला, तो बहुत ग्रिक्ख होगी। एक मनुष्य चक बोरों से सुमामेगा श्रीर कत्र श्राहित्ता युमायेगा, इस्त्रम पता न चलेगा। वेग देनेवाले हाथ के अनुसार सुन खींचना पहला है। इतना ही नहीं, सुन खींचनेवाले हाथ की गति देलरूर ही चक्र सुमाना बता है। इतना ही नहीं, सुन खींचनेवाले हाथ की गति देलरूर ही होना पड़ेगा।

उचर से कोई गेंद एंक रहा है। इमारी कॉलों ने उसे देला क्रीर हार्यों ने रिक लिया क्रीर हमारे पाँच भी उस गेंद को परुद्धने के लिए उसी हिशाब से बरा होड़े, तो तीनों को काम करना पढ़ा। पाँच को दौड़ना पढ़ता है, हायों को उस हिशाब से तियारी करनी पढ़ती है क्रीर ऑलों को भी देखने का काम करना पढ़ता है। हाथ, पाँच, क्रांस होने एक ही मनुष्य के हैं। इसलए उसे वक्ट्र किसते हैं। मान लीकिये, तीन मनुष्य हों, एक ऑलों से देखे, परन्तु पक्टे नहीं। दूसरा हाय से पकड़ने की तैयारी करें, पर दौड़ना क्रीर देखना न चाहे। तीवर हैं। लीकिय देखना क्रीर हायों से एकड़ना न चाहे, तो क्या तीनों गेंद भी पहड़ समें। गैंद की कमीन पर ही रह वादमा।

योजना चौर श्रम के योग से ही सफटता

पानाम आहं अन अपने से हो सकता इतमें राफ नहीं कि बंद लोगों की बृद्ध कुछ काम करते हैं, इललिए वे योजना पर सकते हैं ज़ीर कुछ लोगों में अम-यांक है, इललिए वे अन पर स्कृत हैं। किंद्ध दोनों छलग पढ़ जाँगें, तो काम न होगा। दोनों हो मिलकर एक परि बार बनाना चाहिए। मबदूर की कुद बोबना करनेवाले ज़ीर योबना सनेवालें की कुद मबदूरों की करनी चाहिए। होने जायस में क्लार-मार्थिया स्टें बीर योजना से को लाम हो, उसे दोनों उठायें। वाम की किम्मेवारों रोनों उठायें की को एक मिले, उसे दोनों बाहकर साथें। इस तह योबना में काम भी जिम्मेनगी उठाने ग्रीर एक योगने में कब दोनों एक होने, तभी बाम अपदा होगा।

#### कर्म के तीन अंग

सारांग, कम के तीन अंग होते हैं। पहला अंग है। योकना। कम के पहले योजना होनी चाहिए, हतीलिए यह कम जा पहला अंग है। लेकिन केशल दिल्ली-मालों की मोहना न चलेगी। वे और आसील एकत नैक्कर भोजना बनायेंगे, तमी काम होगा। इसके बिना काम का आर्यम हो न होगा। अयल काम करने की जिम्मेशारी कम का दूसरा अंग है। उसमें सिक मन्नदूर ही नहीं, योजना मताने-वाले का भी हाथ होना चाहिए। जो फल मिलेगा, वह उसका तीलरा अंग है। भोग भी दोनों को समान मिलाना चाहिए, तभी काम बनेगा और तायत बढ़ेगी।

न्नाज हिन्दुस्तान की क्या हालत है हैं जो जमीन के मालिक हैं, ये बहुत ज्यादा काम नहीं करते । कुछ तो बिलकुल ही काम नहीं करते । जीवनभर शहरों में रहते हैं। बच्चों को कॉलेज की वालीम देते हैं। कॉलेज की वालीम पाकर क्या बच्चे खेत में इत चलायंगे । वह कारा काम तो मजदूर करेंगे । लेकिन योजना बनाते समय उनसे कुछ भी न पूछा जायता । खेत में क्या बीना है, इसे क्या कभी वैल से पूछा जाता है । मजरूरों के बारे में भी वे ऐसा ही सोचते हैं। जैसे वैल को नीचे का हिस्सा देते हैं, बैसे ही मनदूरों को भी नीचे का अनाज और मालिक को जपर का ग्रानान मिलता है। हमने बड़े-बड़े फार्म देखे हैं, जहाँ मजदूर काम करते हैं, मालिक नहीं । मजदुरों को मेहनत के लिए पैका मिलता है, जिससे वे श्रमाज खरीदते हैं, पर जो अन्छा अमाज वे बोते हैं, उस पर उनना हक नहीं रहता । श्राविर बेल भी तो अनाज देख चरुता है, खा नहीं सकता ! मालिक कहते हैं कि मजरूरों के दित के लिए इमने सत्ते अनाज की पूकान खोल दी है। लेकिन यह रात्ते अनाव याने खराम अनाव की, रही अनाव की दुकान होती है। पल के उपभोग में मजदूरों का सवाल नहीं, योजना में उनकी परवाद नहीं छोर काम में इमारा नहीं, उनका भाग होगा । भोग में मुख्य दिस्सा दमारा रहेगा. इसरे समाज का लाम न होगा। समाज में श्रसंतोप बढेगा, काम अच्छा न होगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा। काम में मजदूर का हिस्सा ज्यादा रहेगा और श्रमाज पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए मालिक को अनाज इजम नहीं होता ।

#### पाप खानेवाले श्रीमान्

महापारत में एक कहानी है। बैल ब्रख्यदेव के पाछ गये। उनकी शिकायत यो कि ग्रावकल किसान हमें सवाते हैं। ब्रब्धदेव ने उनसे कहा: 'दिखो, सो किसान बैल की चिंवा न करेगा, उसे खिलाये बगैर खायेगा, उसके खेतों की उन्मति न होगी और मरने के बाद उसको अन्छी गति नहीं मिलेगी।'' ब्रब्धदेव ने बैलों के लिए इतना पचपात किया, तो क्या वह मजरूरों के लिए नहीं करेगा। िनश्चप ही बह मालिकों को साप देवा होगा। मालिक खेत में अप नहीं करते, हवच हवा और सर्व-किरणों से लाभ नहीं उटाते, हवीलिय उनहें इसन नहीं होता। देव ने तो स्पष्ट ही जहा है। ''नायमा प्रचालि नो सलायं केवलायो भवित केवलायी।'' गाने को अपने माहें का पीपण नहीं करता, मददगारों हा पीपण नहीं करता, यह लम्बन नहीं लाता, पाप ही लाता है।

आज हमें इसका अनुभव भारत श्रीर दूसरे देशों में भी हो रहा है। श्रम्भतीय सर्वत्र भरा है। वेकार चौरी करता है श्रीर उसका जैसला देने के लिए दूसरा वेकार मन्याय खड़ा कर दिया। उसे जेल में भेज दिया। यह जेल, एका, न्यायाधीन, न्याय, सब वेकार है। होना यह चाहिए कि हम इसके मारण के मूल में लॉय और उस पर प्रहार करें। लेकिन यह नहीं होना। उसके वरले में दंड-एकि का उपयोग किया चाता है। उसे क्योंस दंड-एकि का उपयोग किया चाता है। उसे क्योंस में दंड-एकि का उपयोग किया चाता है। उसे क्योंस में लंड-एकि का उपयोग किया चाता है। उसे क्योंस में संतर्भ पर परिवार करा दें, कुल क्योंन याँप की हो क्या प्रमान की मालकियत क्रिसेक्ष न रहे, तो यह सारा अस्तायोग मिटकर सभीने बहुत काम होगा। दिरु सक्ष काम मिलेगा, वेकार लोग नहीं रहेंगे।

तिरस्कारपरकी ( तंत्रीर ) २१-१-<sup>१</sup>५७

## ग्रामदान स्वर्ग का पुल

यह एक वर्मस्थान है, बहाँ कई करों ने तपस्या की है। उन मकों ग्रीर तपिक्यों ने हमें क्षिताया है कि 'मैं श्रीर मेरा' का भाव मिट जाय। मनुष्य को आक्षित छोड़ देनी चाहिए। इसे छोग सुनते तो हैं, मानते भी हैं ग्रीर चन्द लोग तदनुसर चलते भी हैं, किन्दु श्राधिकतर लोग या कुल समाज उस पर ग्रमल नहीं करता।

#### ममत्व छोड़ना आसान नहीं

'ममत्व छोड़ो' की बात लोग सुनते तो हैं, लेकिन मानते हैं कि यह ग्रापने लिए नहीं है, यह हमवे बननेवाली चीच नहीं है। मानना पड़ेगा कि लोगों के लिए यह उपदेश श्रमल में लाना श्रामान बात नहीं। किर भी इसमें फोई शक नहीं कि कुछ व्यक्ति उस पर श्रमल कर सकते हैं श्रीर व्यक्तिगत श्रमल होता है. तो एक हवा पैदा होती है। साधारखतः लोग ममत्व छोडने या स्रार्थ यह समस्ते हैं कि घर श्रीर परिवार छोड़ समाव या भगवान की शरण हो जाय । द्यपना सब ध्यागने पर तो यह संन्यास ही हो चाता है । याबा को इसका खुब द्यनमय है। उसने स्वयं इस पर ग्रमल किया है। इसीलिए तो यह ग्रापके सामने लड़ा है। श्रगर बाबा स्वयं ममत्व न छोड़ पाता, तो श्रापके सामने श्राकर ममल छोडने की बात कर ही कैसे सकता था। दावा ने इस बात पर स्वयं श्रमल करने की कोशिश की, इसीलिए लोग उसकी बात सनते हैं। ममल छोड़ने का यह उपदेश कोई व्यक्ति ही महल कर सकता है। यहाँ भाई-प्रदन बैठे हैं। उनके बाल-बच्चे हैं। वे उनके लिए सर्वस्त्र का त्याग परते हैं। श्रगर हम इनसे कड़ें कि यह सारा स्तेह श्रीर ग्राप्टीक होड़ है. तो क्या बहर्ने उसे छोड़ देंगी र ऐसा करनेवालों को वे या तो मूर्ख कहेंगी या तो बडा मनध्य !

#### पुल की आवश्यकता

किन्तु फिर भी अगर हम चाहते हैं कि समान इस उपदेश पर अमल करें और हसके आपार पर समान का सीवन बने, तब तो उठके लिए कोई मार्ग दिखाना होगा ! लोग कहेंगे कि सुमने यह सो बात बतायाँ, यह बहुत ऊंची हैं ! पर, यहाँ पर पहुँचने ना सहता तो बताइये ! मान लीजिये, नहीं के सामि के कितारे पर बहुत अधिक आनन्द है, बड़ा स्वर्ग हैं । बोई रास्त तैस्कर वहाँ जा पहुँचने हैं । यह समने कितारे पर बहुत अधिक आनन्द है, बड़ा स्वर्ग हैं । बोई रास्त तिस्तरे पर बहुत अधिक आनन्द हैं । बाई रास्त कितारे पर बहुत अधिक आनन्द हैं । यह सुनकर दूचरे कितारे पर के लोग उठसे सामने कितारे पर बहुत अधिक अपनन्द हैं । यह सुनकर दूचरे कितारे पर के लोग उठसे सामने हैं वर्ग के लिए ताइ एड्डियो हैं । यह पहता है कि "आरे, मैं तैर रहा हूँ, वहीं बा रहा हूँ, देलते नहीं ! कूद पढ़ों पानों में !" वो वे यह बहूंग ति "आरं, इसने यह नहीं बनेगा !" उनके लिए तो पुल ही बनाता होता ! अगर वहाँ पुल मन लाप, तो तो सामने के किनारे पर बांसी, यह सम खानन्द लहुँ तो और अगर इहाँ और अगर इहाँ और वापस इहा किनारे वापस का लाप, तो वह आनन्द सबमें बाँटोंगे । यह साम पुल से ही बनेगा ।

हम भी मन में छोच रहे थे कि क्या इचके लिए कोई रास्ता है। इमें एक रास्ता स्मा । इमें लगा कि उस रास्ते से वह सोग का स्ववते हैं। वह रास्ता है, 'मेरानेस' न कहना, अपने पास कोई आविक्त न रहना। इस्ता मी आधान तरीका है, परिवार को बदाना। हम बहने से यह हहना नहीं चाहते हैं कि तुम प्रपत्ते पत्त्वी से प्यार न करो। पार में मोई दोप नहीं। यहिन हममें प्यार है, वे परमेश्वर के पाम प्राय भक्त हैं। हम उनसे बही बहिन हमें प्यार है, वे परमेश्वर के पाम प्राय भक्त हैं। हम उनसे वहीं विक्त में प्यार हमें। पर में को दो-चार टहुके हैं, विकास हमें हो उपार क्यो पास मी। पर में को दो-चार टहुके हैं, विकास हम हमें। कि तर हमें न नहीं। गाँव के वितान कपने हैं, उन सकरों अपने ही बच्चे समयो। किर तर के न व्यवसरे। वुग्हरे गाँव में हो से सीर्थ बन सम्में हो। किर से साम के वितान करते हैं, उन स्वता हो हिस से बहन न बर्डों की हो हो। भी नहीं, बुद्धन बहाने भी बात बरता है। किर से बहन न बर्डों के परारा पर उनरेश हमसे नहीं बनीय। बुद्धन होहना कटिन है, हिंदन बुद्ध पद्मा हिंदन हो। इसा पर हो। आपना हिंदन है, जान हिंदी सी नहीं का स्वीमा। बुद्धन होहना कटिन है, हिंदन बुद्धन पहान ही। हम से पर्देश है।

### बिना कष्ट के कोई अच्छा काम नहीं बनता

फिन्तु जब इम इसे आपान कहते हैं, तो उसमें कुछ भी फिनाई नहीं है, ऐसा नहीं। विना पष्ट के बोई भी अच्छा काम नहीं बनता, इसलिए कुछ पष्ट सो मनुष्प को यहना हो पहता है। मामन्त्री विवारमाति के लिए भी कितना पष्ट उठाना पहता है! ज्यावधान ने महाभारत में कहा है: "सुषाधिन: कुतो विवा विद्याधिन: कुत: सुखर"—विद्या चाहते हो, तो सुख कहाँ से मिलेगा है विवा-माति के लिए भी सुख छोड़ना ही पहता है।

महाभारत में एक कहानी है! सर्यमामा छोर द्वीयदी वातें कर रही थीं। सर्यभामा ने पूखा: "कियों को सुख कैसे प्राप्त होगा !" द्वीयदी ने कहा: "दुःखेन साध्यी जमते सुखानि"—साध्यी दुःख से सुख प्राप्त कर सकती है। सुख-प्राप्त के लिए कुछ दुःख तो सहन करना ही पढ़ता है। व्याप्तर की मामूली बात सीजिय। यर छोड़कर परदेश खाना होगा, तकलीक उठानी होगी, पर-भापा शोखती होगी, कमी-कमी खाना भी न मिलेगा। ये सब क्ष्ट सहन करेंगे, तमी ज्यापार होगा। इसलिए कोई भी बड़ा काम बिना तकलीफ फेसे नहीं हो सकता। उतने कुछ के लिए लोग तैयार है, पर वे संन्यास या गृहस्थाग का कृष्ट सहन नहीं कर सकते हैं।

#### मरने-मारने के रास्ते भी मुश्किल-भरे !

लोगों को वर्म-मार्ग प्रिय है, किर भी लोग उस पर अमल नहीं कर पाते । इस मा सुष्य कारण यही है कि उनके सामने लोक-सुलम रास्ता नहीं रखा गया। स्वर्म महुन अस्त्य यही है कि उनके सामने लोक-सुलम रास्ता नहीं रखा गया। स्वर्म महुन अस्त्रा है। इमारे कन्युनित्ट लोग भी स्वर्म का वर्षोन करते हैं— इमारी आदर्श-रचना अपुक्त-अमुक प्रकार की होगी। 'उस हालत में स्टेट रहेगा ही नहीं, ऐसा भी वे वर्षोन करते हैं। यर लोग पुराणवालों और कम्युनित्टों से कहते हैं कि सुन्हार स्वर्म तो अच्छा है, लेकिन उसकी चीढ़ी यो बताओ। इस पर पुराणवाले कहते हैं कि असर स्वर्म देखान चाहते हो, यो सुर्खे मस्ता पड़ेगा। लोग कहते हैं कि एस रहा सुन्दार स्वर्म ! कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि सारकर

स्वर्ष प्राप्त हो राजता है। इस तरह पुराण्याले मस्कर स्वर्ग में लाने की बात करते हैं, कम्युनिस्ट लोग मारका। लेकिन लोगों के किए दोगों रास्ते मुश्कित हैं। वे न मस्ते के लिए तैयार हैं, न मारते के लिए। वे कहते हैं कि ऐसी मोर्ड बात बताओं, जिससे हमी हालत में, इसी बसाइ, इसी रीति से हमां प्राप्त हो जाप। हम कहते हैं कि सारे गाँच भी समृद्धिक माटकियत बनाने का पह रासा धर्म के लिए सबसे आसान है।

मामदान से अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, धर्मशास्त्री, सीनीं सुरा

परमेश्वर श्रायन्त फैली हुई चीच है। यह इछ पार से उस पार तक फैला हला है। जितना क्राधिक हम फैल खर्के, खतना ईश्वर के नजदीक जायेंगे। एक था मेहक । उसने एक बैल देखा। वह माँ के पास गया और कहने लगा, "मैंने श्रात एक बढ़ा प्राणी देखा।" माँ ने पृद्ध, "कितना बढ़ा !" उसने पेट कुलाकर दिखाया, "इतना यहा !" उसने अपना पेट इतना कुलाया कि वह पर गया | इसी तरह ग्रागर इम कहें कि अपना कुटुम्प विश्ववस्थापक बनाग्री, ती इम मेद्र क के मुताबिक कृट कार्येंगे । "त् श्रापना घर छोड़ दे" यह पहना जितना कटिन है, उतना ही यह कहना भी कटिन है कि कत द्यपना घर विशव का बना दे।" हिंदस्तान में ये ही हो बातें चलती हैं : या तो घर को होड़ दो याने संन्यास का मार्ग ले लो या किर सारी जुनिया को कुद्धाव बनाओ । दोनों वार्ते कटिन हैं। इसलिए हमने बीच की यह दिखायी। इसने कहा : "सारे गाँव का एक परिवार बनाधी।" यह बहत कटिन न होगा। इसके लिए, बाल भी अनुवृक्त है। याने पेश बरने हे पेट्रिक लाभ होगा । आत्मा का कल्याण और साथ ही आना की उन्नति भी होगी। विशान के इस बमाने में छोटे छोटे परिवार टिक गरी सकते, बद्दे स्यापक देश ही टिवेंगे। शाज सारी दुनिया का परस्रर सम्बन्ध नजरीक आ गया है। इसलिए पहले देशी संकृतित वस्तु न परेगी, उने फेलाना होगा। 'प्रापदान' की चात विशान के इस बमाने के अगुउन है निष्ठये श्राम के दैशानिक, अर्थशासी लुग्न हैं श्रीर स्वागरात्रम् और श्रपासानी भी । क्योंकि श्राप घर से बाहर आने, बहा परिवार बना दिया । नार महम ही

हमारी तरफ थ्राये। ग्रामदान की यह बात वैज्ञानिकों को और धर्यशास्त्रियों को जितनी श्रन्थी स्टमती है, स्तनी ही धर्मशास्त्रियों की मी श्रन्थी लगती है। ग्रामदान के खिलाफ बोलने के लिए श्रयशास्त्रियों, वैज्ञानिकों या धर्मशास्त्रियों के पास कोई दलील नहीं। सीनों को यह बात मान्य है।

#### विचार की बारिश

हम तो समकाने के अपिकारी हैं, करने के अपिकारी तो आप हैं। हम तो आज पहाँ हैं, वल तूचरे बाँच में । बारिया का काम है, वानी बरधाना और आपदा काम है, लेती करना ! बाज किवान नहीं, बाज बारिया है। यह निचार फैलायेगा ! इवीलिए 'कुरल' में पहला स्थान मरावान को दिवा गया है और दूचरा बारिया को ! "दाजम तपस हरण्डुम तंगा ।" याने ग्रायर सारिया न रहेंगी, तो दान और तप भी न रहेगा । वृद्धा जा सकता है कि अगर साजारण बारिया न रहें, तो दान नहीं रहेगा, यह टीक है । क्योंकि सकला न आयेगी, तो देने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं ! लेकिन बारिया के बिना तप तो हो सकेगा । तपारियों को तो तम के लिए फाका ही करना पहना है । किन्तु समकाने की बात है कि 'कुरल' यहाँ विचारकपी बारिया की बात करता है । कगर दुनिया में विचार की बारिया न रहे, तो दान, तम आदि भी नहीं रहेंगे । दखेलए बाज ने यह नं० २ का अधिकार अपने हाप में लिया है । अप्यास्त्रामी, स्वापसाजन आदि का अधिकार है नेशे करना !

तिरुवेय्यार ( तंजीर ) २२-१-'५७

ष्ट्राज हम बेद का एक मंत्र याद करते थे। भक्त भगवान् हे कहता है: "भगवन् । तेरे ग्रानेक संकर्प होते हैं । किन्तु तेस वो पहला संकरण हुआ होगा, उसी पर मेरी श्रद्धा है।" वह पहला संकल्प कीन-सा है ! सबके लिए करुणा। फिर उसके बाद दूसरे पचालों संबहन हुए होंगे। किसीकी मृत्यु का संबहर

द्दश्रा होगा, तो फिसीके जन्म का । उन संकल्पों का महत्व नहीं है । इसीलिए

ऋषि कहता है, तेरे पहले संबल्प का ही महत्त्व है। हम समभते हैं, यह बामदान को मिल रहा है, यह परमेश्वर का प्रथम संकर्प है। यह करुणा का कार्य है। इसीतिए महाराष्ट्र में श्रीर तमिलनाड में भी प्रामदान की संख्या बढ़ रही है। बगह-बगह यह हवा पैदा हो रही है। सब लोग इमारी बात सुनते और अमीन की मालकियत छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। क्या कोई इसकी कल्पना कर सकता था ! अरसर वाप-पेट में भगहे चलते हैं। गाँवों में बातिमेद, पदाभेद आदि हुन्ना करते हैं। किए इन्हीं लोगों को जब यह छत्य-विचार श्रन्छी तरह समध्यया जाता है, तो अमीन की मालकियत छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।

पंडी ( वंगीर ) 212.9.74m

बार ईश्वर वा नाम वयों लेता है। यह अर्थशाल की बात उमका है, तो काकी है।" लेकिन शर्मशास्त्र की प्रेरणा से बाता वो छह साल धूमने की ताकत नहीं मिल सकती। उसे तो ताकत महाँ मिल सकती। उसे तो ताकत महाँ मिल सकती। उसे तो ताकत महाँ मिल सकती। उसे तो ताकत हो के कहता हो। यह किसीकी मोई परवाह नहीं करता। जिसकों के कहता हो, ये वह है। यह किसीकी मोई परवाह नहीं करता। जिसकों के करता हो, ये वह सुनाता है। यह हसीलिए हो रहा है कि उसका पूरा को स्वाता हो। यह हसीलिए हो रहा है कि उसका पूरा को महिला की मालकियत छोड़ हमें, आमदान कर सकते हैं ती, चंद प्रापदान हो जाने पर भी हजारों आमदान मिलेंगे, यह किसने थोना था? उद्दोशा के जातों के आदियाधियों ने हजारों आमदान है दिये, पर महुरा जिले के मुदरे हुए जाती, पहे लिखे युद्धिमान लोग भी आमदान करेंगे, यह किसने जाता था? अप पर मेर्रवर की करणा की यह जोरें से आ रही है। "सारहल्लाद मांकर्यों के छोते पर सुर सुर के स्वर्ण के करणा की सह जोरें से आ रही है। "सारहल्लाद मांकर्यों के करलें में करणा की सह स्वरी है।

एक भाई ने लिखा कि "बाबा काम तो श्रच्छा करता है, लेकिन बार-

नहीं होता है। क्योंकि वे गलतियाँ भी हम उन्हींको समर्पित करते हैं। केवल उनके काम में हमारा शरीर खतम हो जाय, यही एक वासना हमने रखी है। ग्राब के इस पवित्र स्थान में माखिक्यवाचकर ग्रीर दूसरे ग्रनेक कलुरुपों के स्मरण कर इम बापू के चरणों में इड्-प्रतिश हैं कि इस देह से निरत्तर धर्म की हेबा ही होगी।

तिरुवारूर ( तंजीर ) 20 9-140

# 'सर्वेदिय' श्रविरोधी दर्शन

: yo:

मनुष्य के जीवन का कुछ झंश व्यक्तिगत, पर बहुत-सा सामाबिक ही होता है। व्यक्तिगत छांश स्त्राकार में छोटा होने पर भी उसकी गहराई जारा होती है। सामाजिक श्रंश श्राकार में बहुत बड़ा होने पर भी उसकी गृश्यह उतनी ही रहती है, जितनी स्थितिगत जीवन की । किन्तु किसी एक स्थिति के व्यक्तिगत जीवन की गहराई बहुत ज्यादा हो सकती है। दुनिया । ऐसे वई महात्मा होते हैं, जिनके व्यक्तिगत बीयन की गहराई कुल सामाधिक जीवन की गहराई से क्यादा है। लेकिन ऐसे मनुष्य को छोड़ दें, तो कहा जा सकता है कि जितनी गहराई व्यक्तिगत जीवन की होती है, उतनी ही सामाजिक जीवन की भी होती है, पर उसका श्राकार वड़ा रहता है ।

मिसाल के तीर पर आप अपना दिनभर का कार्यक्रम देखिये। इमारा बहुत सा कार्य दूसरे लोगों के साथ ही चलता है, बहुत कम समय ग्रपने हुर के काम के लिए मिलता है। व्यक्ति की अपने-आपको देखने का मीका उन्हीं चुणों में मिलता है, जिन चुणों में हम व्यक्तिगत कार्य करते हैं। वे इमारे जीवन के गहरे च्या होते हैं। वहीं से हमें ताबत हासिल होती है। उस ता<sup>इत</sup> रो समाज की सेवा करनी होती है। प्राचीन काल से आज तक जो लोग समाज को सेवा में रत रहे हैं, वे व्यक्तिगत चीवन की गहराई बढ़ाने में लगे हैं।

# भूदान में व्यक्तिगत-सामाजिक भेद का विलय

भूदान श्रीर ब्रामदान में हम इन दोनों विचारों को विल∌ल एक भूमिका में लाना चाहते हैं। दोनों का भेद ही मिटा देना चाहते हैं। मैं श्रवना कुल-स्थ कुल शरीर, मन, इन्द्रियाँ, शक्तियाँ, सभी समाब को समर्पित कर देता हूँ। समाब में सृष्टि भी था गयी। इसलिए में अपनी कोई अलग ताक्त थ्रपने लिए श्रतग नहीं रलता, समाज को सर्वस्व-समर्पेश कर देता हूँ, तब मेरी प्रपनी अपिकार गइराई भी एकदम बढ़ जाती है । उसमें छाहंकार नहीं रह जाता । समाज कार्य करने के लिए ही मैंने अपना शरीर, मन आदि सब कुछ माना, इसलिए अपनी र्याक्तगत चिंता छोड़ दी। परियाम यह हुआ कि मेरी व्यक्तिगत गहराई एकदम बढ़ गयी। याने गहराई छावने के लिए सुम्ते सामाजिक देश कम सहीं करनी पड़ेगी।

जब में ग्रापने बारे में सोचता हूँ, तो खुद का खाना-सोना भी सामाहिक जिम्मेवारी समक्तता हूँ। यह भेद नहीं कर पाता कि ये मेरे निजी कार्य हैं। याने उन्हें समाज सेवा का एक अंग मानता हूँ। रात को ठीक समय होना, निःखन निद्रा पाना, ठीक समय पर उठना, यह सारा सामाजिक सेवा के कार्यक्रम का छंग समभता हूँ । मुक्ते यह भार नहीं होता कि मैं इतना समय सामाविक सेवा मैं स्तगाता हूँ ग्रीर इतने घंटे व्यक्तिगत काम में । २४ घंटे में मेरी जितनी कियाँप होती हैं, वे सबकी सब सामाजिक सेवा की होती हैं, ऐसा में श्रनुभव करता हूँ।

सारोध, अब तक जीवन के ये दो टुकड़े एक नहीं होते, तब तक जीवन में खिचाव बना रहेगा । हमारा हरएक व्यक्तिगत वार्य सामाजिक ग्रीर हरएक सामा निक कार्य व्यक्तिगत होना चाहिए। हमारे श्रीर समाज के बीच कोई दीवाल न होनी चाहिए। बहुत बार में उपमा देता हूँ। पाँच ऋँगुतियों से से मान क्या जाता है, यह हाथ ने क्या या अँगुलियों ने हैं दोनों एक हो हैं। जिनने वाम ग्रॅंगुलियों से होते हैं, उतने ही हाय से और जितने काम हाय से होते हैं। उतने ही अँगुलियों से । इसलिए व्यक्ति श्रीर समाज का विशस द्यलगन्दी - द्वा । त्यात्रकल लोग इन दोनों को श्रलय मानते हैं । दोनों का विरोध मान लेते श्रीर दोनों या संतुलन करने की कोशिया भी करते हैं। इम कहते हैं कि जैसे विरोध गलत है, बैसे ही संतुलन भी गलत !

प्रामदान में व्यक्ति का कुछ नहीं और सब कुछ भी

ग्रामदान में व्यक्तिगत मालकियत मिट बाती श्रीर बद भी बाती है। ग्रामदान में मेरी कुछ भी जमीन नहीं और सारी जमीन मेरी है। आज मेरी पाँच एकड जमीन है। गाँव में कल ५०० एकड जमीन है. जिसमें मेरी ५ छीर गाँव की ४९५ एकड है। लेकिन मामदान के बाद मेरी शत्य एकड श्रीर हैसे ही ५०० एकड़ भी जमीन है। माँ को घर में क्या सत्ता है है माँ की घर में कोई सत्ता नहीं है श्रीर सारी सत्ता है। यही शलत वर्षों की है। छह महीने के छोटे बसे की घर में कोई सत्तानहीं या तो सब कुछ उसका है। एक अकेले छोटे लड़के ने घर के चार-पाँच मनुष्यी का फुल-का-कुल ध्यान खींच लिया है। उसे दःख होता है. ती घर के सभी सदस्य दुःखी होते हैं। यह खुश हो, तो घर के सभी लोग खुश होते हैं। उसकी घर के लोगों पर इतनी सत्ता चलती है। घर का बादशाह अगर कोई है, तो यह बालफ है। दूसरे दंग से देखा जाय, तो बच्चों की इस्ती ही क्या है ! फोर्ड खाना देगा, तो खायेगा, नहीं तो क्या खायेगा । एक तरफ से उसकी कुछ भी चता न होना और द्वरी तरफ हे वन कुछ हचा होना, ये दोनों बातें घर में चत्र सकती हैं। आदर्श ग्रामदान के गाँव में ऐसा ही होना चाहिए। व्यक्ति ग्रीर समाज का भेद इसमें भिट कायगा। व्यक्ति के विकास के लिए जो कुछ किया बायगा. उसरे समाज का विकास ही बायगा और समाज के विकास के लिए की कुछ किया जायगा, उससे व्यक्ति का विकास होगा । मैं सबको विद्या देता हैं । उसरे मेरी विद्या घटती नहीं, बल्कि पक्की मजबूत बनती है। विद्या के बारे में तो रव लोग यह मानते हैं, परन्तु लक्ष्मी के बारे में ऐसा नहीं समकते। श्रपनी सदमी मैं किसीको देता हैं, तो यह घट गयी, परन्तु श्रापनी विद्या मैं देता हैं, तोवह घटती नहीं है । वहाँ तो कोई विरोध नहीं महसूस होता है । परन्त लक्ष्मी के बारे में विरोध महस्रत होता है। श्रापको लच्मी दे दी, तो मेरी घट गयी, ऐसा ही लगता है। किला यह समभले की बात है कि अगर में गाँव की सेवा में पैसा देता हैं. तो श्रापको देने से मेरी भी बढ़ती है।

⊋६३ ग्रामदान में डरने की कोई चीज ही नहीं है। 'सर्वोदय' मे जीवन के टो टुकड़े बनते ही नहीं। व्यक्ति के विरुद्ध समाज खड़ा नहीं होता श्रीर न समाज के विरुद्ध व्यक्ति खड़ा होता है। व्यक्तिगत जीवन के विरुद्ध सामानिक जीवन ग्रीर सामाजिक जीवन के विरुद्ध व्यक्तिगत जीवन खड़ा नहीं होता। सेवा श्रीर चिन्तन के अलग-ग्रलग दो टुकड़े नहीं होते। छेवा ही चिन्तन श्रीर चिन्तन ही सेवा होती है ।

## एकान्त और लोकान्त में विरोध नहीं

मैं स्नान करने के लिए स्नान-घर में गया! लोग समऋते हैं कि मुक्ते वहाँ एकान्त प्राप्त हुआ। में आपके सामने बोल रहा हूँ, लोग समझते हैं कि मेरा एकान्त खरिडत हुन्ना। लेकिन श्रव मी मेरा एकान्त ही चल रहा है। श्चगर इस समय में एकान्त महसूत नहीं करता, तो कहना होगा कि एकान्त को में समझ नहीं सका। यहाँ मेरा एकान्त क्या विग्रह गया है स्नान के लिए गया, तो वहाँ बाल्टी यो, पानी था, धोती रखी थी। इतनी सारी चीलें सामने होते हुए भी वहाँ मेरा एकान्त था, तो इतने लोगों को सामने बैठने हे मेरा एकान्त कैते खतम हो सकता है १ श्रागर श्राप नहीं होते, तो मन में चिन्तन चलता, जो ग्रामी बोलकर कर रहा हू । श्रापकी उपस्थिति मुफ्ते कहाँ रोकती है। टल्टे वह मुक्ते प्रेरणा दे रही है कि मैं ठीक दंग से चिन्तन कर आपके सामने न्लूँ। इस्तिए मेरा एकान्त बिगड़ता नहीं। इससे चिन्तन सहस और सुलभ होता है। चरखा कात रहा हूँ, श्रन्छा चिन्तन चलता है श्रीर सामाजिक सेवा भी हो रही है। सामाजिक सेवा का श्रीर चिन्तन का एक साथ रहने में क्या विगहेगा 🗓

अगर हम फैस्टरी में काम कर रहे हों, बड़े-बड़े जोरदार यन्त्र चल रहे हीं, कानों में बड़ी तेज आवाज आ रही हो और होगों का शोपण हो रहा हो, तो वहाँ चिन्तन क्या होगा ! उस कर्म के स्वरूप के कारण ही चिन्तन नहीं हो पाता । कर्म का स्वरूप श्रीर परिखाम दोनों सौम्य चाहिए । तमी वे चित्तन के ग्रनुक्त होते हैं।

पर्डकोट्टै ( तंगीर ) अ-२-'५७

ग्रामदानी गाँवों में वर्गाश्रम-धर्म की स्थापना

: 48 :

हमने बहुत बार छहा है कि यह आंदोलन धार्मिक लोगों को उठा लेना चाहिए। वैठे 'कार्मिक' नाम को कोई बाति नहीं है। हर कोई शरस, जिनके दिल में घर्म है, वार्मिक है। किन्तु कुछ लोग सब कुछ छोड़कर पर्म की सेवा के लिए ग्रपना जीवन देते हैं। हम श्रपनी मिनती ऐसे लोगों में करते हैं। बचपन से हमारा मेम और आगिक केवल धर्म-विचार पर ही रही श्रीर श्रमी तक हमने ग्रपना सारा जीवन उठी काम में लगाया है। ऐसे लोगों पर हिम्मेरारी आती है कि समाज की धारणा किस तरह हो, इसकी राह दिखायें।

### धार्मिकों की जिम्सेदारी

धर्म-ऋर्प करने की जिम्मेदारी सब पर है, जिनके हृदय में धर्म की भावना पड़ी है। साधारखतः सभी ग्रहस्थों पर यह जिम्मेदारी है। पर लोगों को धर्म- गर्म पर ले जाने की जिम्मेदारी जन लोगों की मानी जायगी, जिनसे भागान् ने धर्म के लिए हो जीवन-समर्वेच करने की प्रेरवादी हो । हमने कहा है कि भूरान, प्राप्तान प्रोटोजन 'पर्म-जरुप्यर्तन' ना आदोलन है। यह राज्य भागान् गौतम बुद्ध का है। लेकिन मागवद्गीता में भी इसका जिरु आता है। गीता ने उसे 'परा-जरुं गाम टे दिया है। जो इस यह-जरुं के न चलावेगा, उसका शीव पापमन बनेगा। इसलिए हर रास्त्व का कर्तवा है कि वह धर्म-जरुं, यह-जरुं लानों में अपना दिस्ता है। इसे पुरारी है कि पर्म-जियार को पहचाननेवाले कई सकता में आपना दिस्ता है। इसे पुरारी है कि पर्म-जियार को पहचाननेवाले कई सकता है उसका इसना दिस्ता है। इस समस्ते हैं कि इस आदीलन में से ऐसे जितने पुरार हैं, उससे आपिक संस्था में बायद ही दिसी आदीलन में हों।

अकेला व्यक्ति ही धर्म-कार्य करवा है

गुण-विकास के लिए वर्णांशम

समधने की वस्तत है कि इस समय दिहुत्तान के लिए इससे बेहत वर्ष मार्ग मोर्ट दूसरा नहीं है। कुछ लोग यूछने हैं कि क्या कई, उस सारे गाँउ के मामहानी बनाने का रहे हो, तो वर्षासम-भेद मिस्टकोर्ग ही है हम उन्हें सहते हैं कि धर्म सह्म होता है। विज्ञकुल कपर-कपर से देखने में यह माएइम नहीं होता, श्रन्दर से देखना पड़ता है। चार्तवर्ण्य क्या है। चारों श्राश्रम क्या है। क्या यह कोई बाह्य केप है। वह विचार और श्रन्त को मात है। अपने को क्षेत्रा समझ लिया, को क्या वर्ण हो गया। की ग्रपने को क्षेत्रा समझेगा, यह ईश्तर की निमाह में क्यते नोचे गिरोग। इसिट्ट को हाबा करेगा कि में केंचा हूँ, तो यह हाबा है। उसे खतम करेगा। चार यथों की कल्पना लोगों में भेद करते के लिए नहीं, समाज के गुण-विकास के लिए है। चार आश्रम भी गुण-विकास के लिए हैं। हम तो नये विदे से चार वर्ण और चार श्राश्रम खड़। करेंगे। हम चारों कि हरएक व्यक्ति में चार श्राश्रम श्रीर चार वर्ण हो लाएँ।

प्रामदान के माँकों में किस प्रकार चार वर्ष श्रीर चार श्राश्रमों की स्थापना होती है, उसका हमने एफ छोटा-सा सूत्र बनाया है। बीसे मेयक्कण्डार का सूत्र या प्रवासूत्र हैं, बीसे ही बार सब्दों में हमने चार वर्ष श्रीर चार आश्रम रख दिये हैं। वे चार सुख जिनमें हैं, उनमे चार वर्षा और चार श्राश्रम हैं।

#### ब्राह्मण-वर्ण की स्थापना---शांति

चारी वर्षे श्रास्तन पवित्र होते हैं। लोगों का ख्याल है कि कुछ वर्षे कंचे श्रीर कुछ, वर्षे नीचे हैं, ऐसी बात नहीं। बीता में कहा गया है कि "स्थे स्थे कर्मण्यभित्ता संसिद्धिं समते नरा"—को श्राप्त-श्राप्त करों पराय्या होकर निम्हान-हुद्धि से परमेश्वर को नेना समर्थित करेगा, वह समान-माथ से मोद सोगा। इस करना चाहते हैं कि कहाँ चित्र में शांति है, यह मास्त्रण का लक्ष्य है। इस चाहते हैं कि प्राप्ता । इस करना चाहते हैं कि कहाँ चित्र में शांति है। सबके हृदय में राम हो। श्राप्त के गाँवों में शांति तहीं है। देश में भी शांति की चाह है, पर राह की है श्राप्तांति की। शांति की स्थापना तमी होगी, चक सब लोगों के हृदय के हु:ख मिर कार्येग। उन हु:खें के अरणों में एक स्थापना दु:ख है कि लोगों को प्रतीवादाय चीने सुरणा नहीं होतीं। दूचरा प्रस्त्य दृश्व है कि कुछ लोगों के पति वानी चयदा पड़ी हैं, हस्छ जनके चित्र के श्रीत गई होती।

श्रमेरिका में सम्पत्ति श्रीर उत्पादन ब्लूब है। इम भी उत्पादन बढ़ाने की

वात किया बरते हैं। इमें अपने देश में उत्पादन बदाने की बहरत है, इसमें कोई डंदेर नहीं। किन्तु क्या इम अमेरिका करेंगे, तो सुखी होंगे! अमेरिका में व्यादा-छे-क्यादा आत्महत्यार्थें और लोग पागल होते हैं। वहाँ पागलपन के अनेक मकार हैं, जिसे प्रिनियां कहते हैं। वहाँ उत्पादन और मोग दी शेर्डे प्रमी नहीं, पर शानित नहीं है। शरीर के लिए कम-कम जिल्ला चारिय, उत्तरा न मिले, तो शानित नहीं रहती। इसक्षिय बहाँ-बहाँ राम थी रागफा होगी, यहाँ लाखप की प्रतिहा होगी। इसमें कोई शक नहीं कि प्रमादन के गाँव में इसरे किसी भी गाँव के लाता शानित रहेगी।

### ज्ञिय-वर्णे की स्थापना--दम

### वैश्य-वर्ण की स्यापना-दया

वीवसा दे, वैश्य वर्ष । वेश्य के शत्युकों ना श्रवस एक श्रव्स में वर्षन परता हो, वो वह दे दवा। हिन्दुस्तान में मांबाहार छोड़े हुए श्लोमी की मिनडी भी श्राप, तो वैश्यों की संस्था माहायों से व्यादा निक्लोमी। वेश्य का सराज हो दे, दीनों का सेमाल करना, उनके लिए संग्रह करना श्लोर श्रपने संग्रह से समकी रत्ता करना ! वैर्य का द्या से बहुकर दूषरा कोई मुण ही नहीं हो सकता । वैर्यों को स्थापना आमदान के गाँव में बहुर होगी। द्या और करणा के किना आमदान का झारंम ही नहीं होता। आज द्या कहाँ है। दिल अल्पन्त निष्ठुर यन गये हैं। हम दूसरों की आपत्तियाँ देखते रहते हैं, पर उनके लिए कुछ करने की हण्डा ही नहीं होती।

### शृद्र-वर्ण की स्थापना-श्रद्धा

चौथा वर्ण है, शह । शह के बिना इनिया चल ही नहीं सकती। शह के लवणों का श्रमर एक ही शब्द में वर्णन करना हो, तो वह शदा ही है। सूद्र सेना-प्रधान होता है। विना श्रद्धा खोर मक्ति के सेवा हो ही नहीं सकती। इस-लिए शद्ध का सुरूप गुण सेना है और अदा है उनका श्रान्तररूप। श्राप ही बताइये कि प्रामदान के बचों के दिल में अदा पैदा होगी या नहीं ! आज भूमिहीन श्रीर गरीबों के बर्बों को अनाथ सममन्तर कुछ सरवनों को समना पासन करना पहता है। यह जिम्मा गाँव का होना चाहिए। जहाँ ब्रापने मामदानी नाँव बनाया, वहीं 'अनायाश्रम' खोल ही दिया । द्रनियामर के ब्रनाधीं का एकत्र संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रामदानी गाँवों में किसीका विता मर जाय, तो एक विता मर गया, पर १५० और विता मिल गये । ग्रामदान के गाँव में एक-एक वन्चे की शी-दो सी बाप होंगे। प्रामदान के गाँव में एक-एक माता को तीन तीन थी, चार-चार शी खड़के होंगे। इसलिए स्वतन्त्र अमाथाश्रम खोलने की कोई बरूरत ही न रहेगी। फिर उन लड़कों को समाज के लिए कितनी शहा होगी ! वे बचपन वे ही सीखेंगे कि जिल समाज में इम पैदा हुए, यह कितना दयाल और प्रेमी है कि हम सब क्यों की प्रावर नद्या करता है।

### रामरूप संन्यासाश्रम की स्थापना

इस तरह श्रम, दम, दमा श्रीर श्रद्धा, इन चार गुणों भी समात्र में प्रतिष्ठा हो जाने पर तो चार क्यों की श्यापना हो चाती है। श्रय ग्रामदान के गाँव में चार आफ्रमों की स्थापना कैसे होगी, यह देखें ! पहला संन्यास-श्राभम है। समात्र को संन्याची की श्रात्यन्त श्रावश्यकता है, यह सकते मालूम है। क्वोंकि संन्याची रहा, तो सकके सेवा करने के लिए मुस्त का नीकर मिल वायमा। यह सर्वत्र शान-प्रवाद करता चला जायमा। संन्याची का स्वश्य है शाम। वहाँ चित्र में शानित नहीं, वहाँ संन्याच भी नहीं है। बाल मुद्दाने यह देवों ने देवोंके से सेवान में होने से से सेवान में स्वादा सेवान से सेवान सेवान में होने से सेवान में होने से सेवान में होने सेवान का चार्च हैं।

### दमरूप वानप्रस्थाश्रम की स्थापना

दूबरा प्राक्षम है, वानप्रस्थाक्षम । बानप्रस्थाक्षम बद्ध लक्क्य है, दम । हमें तरस्या से इंद्रियों का दमन करना है, अपने को संपूर्ण रूप से बीत लेगा है । इस तरह कहाँ दम गुख आ जाय, वहाँ वानप्रस्थाक्षम की स्थापना हो खाती है । प्रामहान से हम इसी दमरूपन वानप्रस्थाक्षम की स्थापना करना चारते हैं ।

## दयाहरप गृहस्थाश्रम की स्थापना

तीवरा क्राभम है, यहस्थाभम । यहस्थाभम का व्यक्त है—द्या । 'विवकुत्ता' ने मी कहा है कि यहस्य का कवते शेष्ठ ग्राय है द्या, कस्या, प्रेम ! हमतिय कहाँ दया की प्रतिष्ठा हो जाती है, वहाँ यहस्थाभम की स्थापना हो गयी । प्रावसनी गाँव में हम द्याक्तप यहस्याध्यम की स्थापना करना जाति हैं।

### श्रद्धारूप ब्रह्मचर्याश्रम की स्थापना

चीपा आभा है, महाचर्याभम । महाचर्याभम का सन्त्य है, भदा। बर्गे भदा की प्रतिष्ठा हो चान, वहाँ महाचर्याभम की स्थापना हो नायो। प्राप्तान है हम भद्रास्त्र महाचर्याभम की स्थापना करना चाहते हैं।

## मामदान की चतुःसुती

राम, रम, रया श्रीर अदा, इन चार राष्ट्रों में चार वर्ष श्रीर चार शाधन हा। ताते हैं । 'श्रम, हम, हम, अदा' मामहान की यह चतुःस्वा है। इस प्रश्र मामहानी गाँव कोंगे, तो धर्म-स्थापना या चर्म-चक-प्रकृत होगा। इस्टिस्ट हमारी ग्रक्षार-विवेक' वहते हैं: वेद मे भी कहा है: "सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा सनसा वाचमकत ।" लेवे हाथ में चलनी लेते हैं, उसमें ग्रनाज डाला जाता है और उसे चालते हैं, वैसे ही वहाँ जानी मनुष्य अपनी वाणी की छानबीन कर लेते हैं, वहीं लदमी रहती है। वेद एक बड़ा उत्तम प्रंथ है। उसे भी वैद्या का यैद्या नहीं खाना चाहिए । उसका भी सारासार देख श्रष्ठार हिस्सा छोड ग्रीर सार ले लेना चाहिए, तमी वह हमारे काम आयेगा। इसलिए पुराने प्रयो का इम पाठ करते चले जायें, घामिक व्याख्यान देते चले लायें, इतने से धर्म-कार्य नहीं होगा। उन प्रन्यों में से श्रय्के विचार लेकर गलत विचारों को छोड़ देना चाहिए। यह पश्चानना चाहिए कि मौन-सा विचार सही है और भौन-सा गलत है। फिर जो अच्छे हैं, उसमे नये अच्छे विचार डालने चाहिए। भोजन में भी इम ऐसा ही करते हैं। अनाव लेकर, पीसकर और चलनी से असर चालकर सारभूत स्थाटा ले हेते हैं। उस आटे में भी स्थीर शबकर डालते हैं, तो वह पक्षवान यन जाता है।

# धर्मचारी पोस्टमेन न वर्ने

ग्राक्सर इन मठों के जरिये विचार-संशोधन का काम नहीं होता। वे इन पुरानी किताबों को छाचरशः शिर पर उठाते हैं, जैसे पोस्टमेन डाक का हुल बोक विर पर उठा लेता श्रीर उसे घर-घर पहुँचा देता है। किन पर्ने में क्या धार श्रीर क्या ग्रसार है, यह देखना उसका काम नहीं । उसका काम है, सारे पत्र पहुँचा देना । इसी तरह मटयाले समभते हैं कि पुराने प्रन्थों को लोगों के पाछ तक पहुँचा टेना ही इमारा काम है। वे विर्फं पोस्टमैन वा काम करना चाहते हैं, सार-ग्रवार का विवेक पढ़नेवाले कर लें । हेकिन अगर पढ़नेवाले इतने योग्य होते कि खर सार-असार का विवेक रखते, तो इन लोगों ना नाम ही न्या था किन्तु ऐही योग्यता सन लोगों में नहीं रहती है। इसलिए धर्मचारी की सहरत है। हो यह हिम्मत नहीं कर पाता कि कलाना श्रासार अंश है, इसे साफ कर निवाल देना चाहिए, यह धर्म-कार्य में अपूर्ण ही विद होगा। वह धर्म को आगे नहीं बड़ा राकता, सुग-धर्म के अनुकूल धर्म नहीं बना सकता । यह अपन जलाकर उसमें पी बलाता रहेगा ग्रौर समक्रेगा कि यह हो रहा है, भगवान संतुष्ट हो रहे हैं । लेकिन भगवान संतुष्ट हैं या नाराज, यह तो भगवान से ही पूछना पढ़ेगा । जिस कमाने मैं संगत के संगल ही पड़े थे, गार्वे खुत्र थीं। उस बमाने में श्रीन बलाने में वी का उपयोग किया गया, पर आज यदि हम इस तरह का यह शुरू कर हैं, तो क्या चलेगा!

### मृढ़ आस्तिकता न रखें

सुबह का समय था। पिता-पुत्र पूरव की तरफ जा रहे थे। पिता ने लहक ने कहा कि "झाता जरा पूरव की छोर रखा करो।" लहके ने सुन लिया। फिर यह लहका खर्केला शाम को धूमने के लिए निकला। सर्य पिक्षम की तरफ था। पिता की आजा थी कि छाता पूरव थी छोर रखो। ठीफ उसी तरह यह चलते लागा। यह देख किसीने कहा: ''छदे, यह तो शाम का तमय है। स्पूर्व पिश्मम की छोर है। पिश्चम की छोर छोता रखता चाहिए।'' दिक्त उसने कहा कि "नहीं, मेरे पिता ने यह नहीं कहा।' यह जाय के शास का अत्राय स्थाप चलना चाहता है। पुराने कमाने में फलाना-फलाना धर्म-कार्य माना खाता था। इसलिए उन धर्म-कार्यों को हम आज भी करते रहें, तो वह धर्म के मान से झचर्म होगा। धर्म के मान अदा न रहेगी और लोग नारितक हो जायेंगे। बो लोग नारितक बनते हैं, उनकी किम्मेवारी इन्हीं आहिरकों पर है। यह मुद्द आहितकता है। इसलिए भमें दिवार मैं संशोधन होगा हो। बी चाहिए।

### मठाधीशों से धर्म थागे नहीं बढ़ा

कुछ लोग संशोधन करने बाते हैं, तो पुराने लोग एक्सम चिल्लाते हैं। उनके चिल्लाने के डर से हम क्यों बात लोगों के सामने न रखें, तो यही करा बात्रमां कि हम धर्म को ही भूल गये। अनसर मदायोश संभलकर रहता है। कई बातों का यह लाग करता है, लेकिन एक लाग नहीं कर पाता। बह लोक-निन्दा सहन नहीं कर कता। इतसे स्थननिंग्रा में मी कमी आती है। वहाँ सय-निशा में कमी आयेगी, वहाँ धर्म कैसे टिक्नेग ! इलिलए को थार्मिक बीयन स्यतीत करता चाहते हैं, उन्हें सर्वध्यम विचार-संशोधन करना ही चाहिए। नये-नये विचार प्रहण कर धर्म को बढ़ाते चले जाना चाहिए । धर्म प्रतिदिन बढ़ना चाहिए ।

वो पुराने नालवर ( चार अंग्र, तमिलनाड के चार अंग्र संत पुरुष ) हो गने,
ये नालवर हो रहे, ग्रालवर ( पाँच अंग्र ) हुए ही नहीं । विक्लों ने कहा कि दस
ये नालवर हो रहे, ग्रालवर ( पाँच अंग्र ) हुए ही नहीं । विक्लों ने कहा कि दस
गुरु हो गये, वाद में ग्यारहवाँ गुरु हुआ हो नहीं । ग्रालवार चारह हो गये । कैते
गुरु हो गये, वाद महोने होते हैं, तेरह नहीं, वैसे ही ग्रालवार भी तेरह नहीं
हो सकते । 'नायनमाल ' ६३ हो गये, तो एक रुपये में एक पेवा इस रह गया ।
होकिन ६४वाँ नायनमाल हो ही नहीं सकता । यह सब क्या है । दुवने सब मारे
हो गये, तो क्या हम ग्रामक हैं । हममें नया भक्ति-मार्ग हुँ हमें की हिम्मत होनी
चाहिए। मठवालों से ग्रामर यह हो जाय, तो धर्म बहुत आगे बहुता।

लेकिन ग्रस्तर ऐता वार्ष मठवालों हे नहीं हुआ। बो मठों के बाहर हैं। उन्हींने हुआ। राजा राममोहनराय, विवेशनन्द, महाला यांची, ग्रारिद घोष उन्हींने हुआ। राजा राममोहनराय, विवेशनन्द, महाला यांची, ग्रारिद घोष की स्वतन्त्र स्वालयों में हो सुधार किया, पुराने शंकरावार्ष, मठाधीय ग्रादि हेलते ही रह गये। ग्राय शंकरावार्ष में तो स्वतंत्र प्रश्ना थी। उन्होंने पुराने गलव विचारों एए प्रहार किया—धर्म में संशोधन किया। लेकिन श्रव हो शंकरावार्ष की पर प्राप्त वाली है, वे शब्दों को प्रमाच मानवेजालों से गये। शक्तिय ये मठ की पर प्राप्त की हो हो मान देते हैं। टॉलस्टॉय ने हंबार मंं शे खा प्रमें थी प्रगाति रोकने में ही काम देते हैं। टॉलस्टॉय ने हंबार मंं शे उत्तमने उत्तम केश की। लेकिन वर्च ने उत्तर बदिश्वार किया। हमें उत्तमने उत्तम केश की। लेकिन वर्च ने उत्तर बदिश्वार होता है। इस प्रमं को पहचाननेवालों पर पुराने धर्मवालों का प्रहार होता है। इस पर्य मठवाले ग्रवस्त परे मुखारक के प्रतिकृत ही रहे। लेकिन इसके ग्राने स्वार पराचा होता है। एता वाहिए, ऐता बोई कान्त्र तो नहीं है। इसलिए उन्हें दिवार संशोधन सा प्राप्त करना चाहिए।

# लोक-जीवन में करुगा की स्थापना द्वितीय कार्य

दूसरी चीत्र मठवालों वो यह करनी चाहिए कि वे लोक शीयन में प्रवेश कर करणा की स्वापना करें । खात्र तो एक देवता की मूर्ति लड़ी कर हो, एक नारियल चढ़ा दिया, वत क्वेंब्य लतम हो गया । लेकिन इशवे खीवन में सुधार न होगा, वह तो एक संकेत हैं । अपना समर्पण तो गाँव को, लोगों को करना चाहिए । लोगों में करणा का माव आना चाहिए । हम परमेश्वर के पास जाकर उसकी करणा या देश चाहते हैं, तो हम पर भी किसी पर दया दिखाने की कोई किम्मेवारी है या नहीं ! हम लोगों के साथ निष्ठुर बनते चले चार्क और भगवान से कहते रहें कि तू हम पर हमा कर, पुके माफ कर, तो क्या यह अचित होगा ! असीन पर वहां कहें तो हो में सुके हम कर तो क्या यह अचित होगा ! असीन पर वहां कहें ता ! में सुके साफ कर, तो क्या यह अचित होगा ! असीन पर पर करा करों कर के साथ में भी कहोर बन्ता ! गहती ही बार जलाकर पर सहा मोगों मोगों पर भी वह जानों से नहीं बचता ! पहती ही बार जलाकर यह स्वा में मोगों पर सुक के बीज और वह देशा आप के कल ! अमर दुम आप चाहते हो, तो हम्हें आप का ही बीच बोना पहेगा! वभूल का भीव मोगोंगों, तो बच्छा हो मिलेगा। हमलिए लोक-जीवन में करणा की दालिल हो, यह साथ भी भी सोगों के बीवन की समस्या क्या है, यह शोवकर उठे अपने हाथ में लेना चाहिए। उन प्रश्नों का हल पार्मिक रार्सिक देश स्व है सकरा है, इर शोवकर है,

### घार्मिक चौरियों का चपाय हुँहैं

समात्र में चोरियाँ होती हैं, उनका उपाय पार्मिक पुरुरों के पाय छुछ नहीं है। वे कहते हैं कि "उष्ठका उपाय तो सरकार करती हो है।" किर आप लोग क्या करते हैं है आप लोग धार्मिक पुरुष बनकर कैठे हैं और समात्र में चोरियाँ होती हैं। ते बया आप पर उनकी कोई किम्मेगरी है या नहीं। आधिर समात्र में चोरियाँ होती हैं। उनके कारणों की लोज करनी चाहिए। लोगों को देखा होएए। लोगों को देखा होएए। लोगों को हे विकास करनी चाहिए। लोगों को हेखा होएए। लोगों को हेखा होएए। लोगों को हेखा होएए। लोगों को हेखा होएए। कि यहाँ आक्षम या मठ है, हविताय दन्याँच मील के आवपास चोरी कर मामोनियान नहीं। पर आज वो उत्तय मामहात है। हर मन्दिर-मठों में पनसंबद्ध होता है, उनमें आवकत ताला लगाना पड़ता है। मृति पर योगा लगा दिया, इसलिए मानो उन्हें बेल में डाल दिया जाता है! न मालुम मृति ने नया पाप किया है, जो उसे यह बेल-यानना सुगवनी पड़ती है। हमने छुछ मंदिरों में तो यहाँ तक देशा कि मृति की रक्षा के लिए सलवारघारी सिपाही खड़े रहते हैं।

### महाबीर स्वामी जेल में

विद्वार में बाब हम मूमते ये, तो हमें एक बढ़े बैन-मन्दिर में ले जाना गया। परमेरवर को छूना है कि सब पंचवालों का बाबा पर प्यार है। यगिए ठनमें विद्यान का दोप दिखाने किया बाबा पर प्यार है। यगिए ठनमें विद्यान का दोप दिखाने किया बाबा नहीं रहता, फिर भी वे बाबा पर प्रेम फरते हैं। उस मन्दिर के चारों और बढ़े ऊँचे-ऊँचे को ट में। उक्की स्थाति हो इस तरह हो है कि फलाने-फलाने मंदिर की दीनालें देल ने की बात करती है। बादर हाथ में तलवार लेकर विपादी रहता था। रखाने भी बात करती है। बादर हाथ में तलवार लेकर विपादी रहता था। रखाने भी बात करती है। बादर हाथ में तलवार लेकर विपादी रखा था। रखाने भी बरावर लोहे के बनाये छुए थे। हमने एक दरवाजा पार किया, दूसरा छावा। इस तरह चार-पॉन दरवाने लोलकर आलिए में हमें एक मूर्ति के बापने एक्ट किया बात मारे और बोना बढ़ा था और जीव में महावीर खामी नेये खड़े थे। विष्ठ शब्द के में वोरों और बोना बढ़ा था और जीव में महावीर खामी नेये खड़े थे। विष्ठ शब्द के में बोरी की भी उपायि नहीं रखी, तंथ हतने दरवाते और केंची सोवालों के कैद बर लिया गया, यह क्या है। फिर मेरिर बीर मठ के झावशाव के खेशों में चीरियाँ कम देशे होंथी!

### वीसरा काम निरन्तर आत्मश्रद्धि

तीवरी वात घर्म-प्रचारकों को यह करती चाहिय कि वे निरहत ग्रापने वायों, श्रारीर श्रीर चित्र को श्राद्ध करते रहें। उन्हें नित्य श्रारम-प्रुद्धि हैं। डवाइना, श्रारम-श्रद्धि के लिए तपरण करते रहना चाहिय !

चनुर्वेदमंगलम् ( रामनाङ् )

14-2-148

## ग्रामदान आत्मदर्शन की खोज

[ मदुरा जिले के कार्यकर्ता ग्रीर सर्वेदिय-मंडल के बीच दिया गया प्रयचन } हम मुक्तिमार्ग के पथिक !

ष्ट्राज के दिन का महत्त्र मेरे कीवन में बहुत है। आज का ही दिन था— एथ. मार्च १६५६। आज के ४२ चाल वहले की बात है, जब कि हम यर होड़कर निकल पहें। कुछ तुःख या, इसिल्प नहीं निकल पहें। विक इसिल्प कि मेरे घर में काकी हुछ था। लेकिन चाह यी खात्मा के दर्शन की। उसकी लोज में घर होड़कर निकल पड़ा या। वह खोज खाज तक सतत बारी है। उन दिनों उस एक चिंतन के विचा हमारी और किसी मकार के विचय के मोगों की तरफ प्रक्तिचत्त भी दिए न जाती थी। चिन में वैराग्य था, फिर भी विपयों का को प्रहार होता या, से तो हुआ हो। किन्तु वें देमें पर्यावेत न कर सके। खाज हम अपने चिन्ता में होता या, से तो हुआ हो। किन्तु वें देमें पर्यावेत न कर रहे हैं। वह हमारी खोज तो झाल भी जारी ही हमारी खोज की आप हारा हम अपने ची जारी हों। इसने मजबूती के साथ रास्ते को वकड़ लिया है।

उन दिनों हमारे चिन्न में समाधान नहीं था। पर नायें में को आयेश था, उसमें खान हम क्या भी कमी नहीं देखते। उसी खानेश के नारण हमे हन ४१ सालों में नोई थनान नहीं झाबी। झाअम में खनेक मयोगों में समय गया। उन दिनों हम एक जगह स्थिय रहे, पर हमने चिन्न में क्लिश एक स्थान में। पकड़ न रखा था। झाल तो माहर से भी क्लिश स्थान को पकड़े नहीं हैं, क्यों कि हम रोज स्थान नहत्तते हैं। हम रोज स्थान बदलते हैं, तो भी गहीं खनुभूति होती है कि हम खपने ही स्थान में रहते हैं।

### संसारी और परमार्थी अपने में ही सीमित

यह भुरान, मामदान हमारी हाँछ थे आत्मदर्शन नी खोज है। हमारी छरगे बड़ी गलदनहमी यह है कि हम छपने को एक देह में चीमित सममते हैं। संसर में ग्रासक्त प्राची हस देह के सुख को अपना सुख सममते स्त्रीर वैसा सुख प्राप्त न होने पर अपने को दुःखी समक्षते हैं। उनका मुख-दुःख अपने व्यक्तित्व के आसपास खड़ा रहता है। पारमाधिक सापना करनेवाले सापकों की भी गरी स्थादिय सहार है। विचन-शुद्धि को ही इच्छा रखते हैं, अपनी उन्नति दील पहती है। तो मुखी होते हैं। और यह नहीं दील पहती—चिच के राग-देप गिरे हुए मही दीलते, तो वे दुःखी होते हैं। उनकी परमाध-वाचना अपने ही इर्द-गिर्द सही दें। इस तरह संशासक मनुष्य अपनी ही उन्नति चाहते हैं और यह रहारी है। इस तरह संशासक मनुष्य अपनी ही उन्नति चाहते हैं और य परमाध में लगे हुए भी अपनी ही चीक चाहते हैं। एक अपनी देर का मुख्य वाहता है। हम हन होनों को गलत समनते हैं, कारण दोनों अपने को इसी देह में सीतित समनते हैं।

# सबमें अपना रूप देखना आत्मदर्शन

मान लीबिये, मेरे स्वरीर को सुख है और मेरे पहोशी को यह हाशित नहीं है, तो स्वार्थाकक मनुष्य को उठकी चिन्ता नहीं। वह अपने देह सुख है सुखी है। इसी तरह सावक को स्वार दशा है। मान लीबिये, उठके चित्र के विशर पानत हैं और पहोशी के शानत नहीं, तो साधक को उठकी चिन्ता नहीं, वह अपने चिन्त की ही सात नहीं, के अपने चिन्त की ही सात नहीं है। इस अपने चिन्त की ही सात नहीं है। इस अपने चिन्त की हो सात नहीं है। तक हम अपने को एक देह में सीभित समफने की गलती से प्रक नहीं होंग, तब तक हमारे लिए आत्मा का दशें में नहीं, तब तक हमारे लिए आत्मा का सात है। इस मी आतमा है से यह हमारा देह एक है। आतमा क्रिने देहों में हैं। इस भी आतमा है। उनमें से यह हमारा देह एक है।

श्रगर मेरे चित्त में अशान्ति है, तो वह मेरी ही श्रसान्ति है श्रीर श्राफे दिल में श्रसान्ति है, तो वह भी मेरी ही श्रसान्ति है। यह व्यापक सम्मन्य वह रेपन में आरोग, तमी श्राहमा का दर्शन होगा। उसका एक छोटा-सा प्रवोग भ्यान्त में होता है। यह प्राप्तप्तन तो बहुत छोटी चींत्र है श्रीर को चींत्र प्रवी मामनेत ने से होता है। यह प्राप्तप्त तो बहुत छोटी चींत्र है श्रीर को चींत्र प्रवी मानेत कराये, वह तो बहुत वही चींत्र है। हरएक के मुक्त-दुःल का मेरे साय सम्पन्य है श्रीर हरएक की मानीसक शान्ति श्रसानित मेरी ही शानित-श्रयान्ति है। दूसरे को श्रयने से किन्तु में सम्पन्निया, तो मैं वह यसत समहँगा। दर्ग

को कुछ है, वह सब एक ही वस्त है, चाहे उसका 'में', 'तुम' या 'वह' नाम हो । सबके बाहर को दीख पड़ता है, वही अन्दर है। मान लीकिये, आपमें ने कोई मुभने चैर कर रहा है, तो उसका अर्थ है कि मेरे मन में ही चैर पड़ा है, उसके बिना आप चैर कर नहीं उसके । इसलिय मेरा खु आपमें नहीं, मुभने ही पड़ा है। आप पुभन पर बहुत प्यार कर रहे हैं, तो वह प्यार मेरे मन में हा पहा हुआ है। दर प्यार नहीं करते, में ही अपने उसर प्यार कर रहा हूँ। मुत्रप को कब इतना इसने होगा, तब यह आस्पर्शन के नकदीक चला कामगा।

### त्रामदान आस्मदर्शन का पहला सवक

प्राप्तरान में एक छोटी-सी चील कनती है। "गाँव की सव सम्पन्ति छीर लमीन गाँव भी, मेरी, व्यापकी, इम स्वकी या किसीकी नहीं, सिर्फ भगवान् की है"—इस तरह निस्त किसी भी भाषा में वहुँ, प्राप्तदान में व्यक्तिगत मालकियत छोड़ने की बात है। आज तक इम व्यपना अम अपने ही परिवार को देते थे, पर ब्याल से सारे पाँव को दंगे। इमारी अम-शक्ति सिर्फ व्यम्ने लिए नहीं, सारे गाँव के लिए है। मेरा को कुछ है, वह सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारे गाँव के लिए इद्यात्तरहर्गन का एक समसे छोटा और पहला सकते है। इसीलिय इम कहते हैं कि इमारों इप्ति में आमदान-खान्दीलन खाला की लोब ही है।

### ष्याज भात्मा के दुकड़े-दुकड़े

ष्ट्राज हमने उस ध्यापक श्रातमा के कितने दुक्हें किये हैं। गाँव में वचारों प्रकार की जातियों हैं। जाति-भेद, मालिक-मक्ट्र-भेद, हरिकन-परिजन-भेद, ईसाई-मुखलमान-रिंदु-भेद, कांग्रेस और पी ० एस० पी ० के भेद---इस तरह हम श्रपनी उस श्रातम के प्रवासों प्रकार के दुक्हें कर रहे हैं, जो श्रप्तंत्र श्रीर व्यापक है। जैसे किसी मूर्ण बच्चे के हाम में केंची श्रा बाय, तो यह काट-काटकर अपलंड कपते के इकड़े कर देता है, वैसा हो हम कर रहे हैं। इसे संविधान के का समर्थन मिलता है। हमारे संविधान के व्यक्तियत मालिक्यत को मालता दो गयी है। कुछ पर्मगले तो यह मौ क्ट्रते हैं कि 'पर्यन्त प्रवादें इस केंक्र' ( व्यक्तियत मालिक्यत सुत है ), उस पर आक्रमण नहीं होना चाहिए। श्राहमण

नहीं होना चाहिए, यह तो इम भी मानते हैं । लेकिन वह द्वेप का नहीं, प्रेम का त्राक्रमण होना चाहिए l

## गुडत विचार से ही 'दूपण' में 'मूपण' का भान

जैसे लड़का बाप से कहें कि इस घर पर मेस भी इक है, तो क्या वापन मानेगा ! बाप बहेगा, "मुक्ते बड़ी खुशी है कि तुम आंब इसे अवना भी घर समक्त रहे हो। अब श्रमर यह तेरा घर है, तो कल से तुम भी काहू, लगाश्रो श्रीर में भी भाड़, लगाऊँगा, दोनों मिलकर घर साफ करेंगे। इस तरह का प्रेम का श्चाक्रमण तो हो सकता है। 'प्राइवेट प्रॉपटी' कोई हिंसा या बलात्कार से लेना चाहै, तो वह गलत है। क्योंकि 'प्राइवेट प्रॉवर्टी' मूलतः गलत विचार है। किर ग्रगर हम वशरदस्ती उने किसीसे छीन छैं, तो यह समस्त्रेगा कि यह श्रच्छी चीन है, इसीलिए यह छीन रहा है । लेकिन ग्रगर इम उसे सद्-विचार समका दें, तो वह मालक्षियत को बोक्त समक्तकर उसे नीचे पटक देगा और इलका हो बायगा । उसे लगेगा कि आज में भी मुक्त हो गया। व्याच तक तो उसने मालकियत को गहना समक कर पहन लिया था। जैसे पुरुप स्त्रियों को कैदी बनाने के लिए उनके हाय, पाँव, कानों में १०-१० तीले सोने के गहने डालते हैं। ये सोने के होते हैं, इस्तिए पहननेवाला उन्हें श्रद्धार या भूषण समक्तकर पहन लेता है, पर वास्तव में बे बेदियाँ हैं । उन्हींके कारण वे कही अपेक्षी घूम नहीं सकतों । रात को कहीं बाहर नहीं जा सकती। सारांश, गलत विचार के कारण ही दूपण भूपण माजून हो रहा है।

## जबरदस्ती से गत्तत विचार टूटता नहीं

बो यह कहता है कि मालकियत पर दूसरे किसीका श्राक्रमण न हो, गर् -श्यमं मालक्यित को मानता है। मान लीकिये, कोई एक लाल दयये की संतरि मा मालिक है। रात 🖺 चीर उसके घर में प्रवेश करता और होनकर वे स्पर्व ले जाता है। पर क्या उसकी मालकियत मिट गयी ! क्या उसने क्रांति की ! वर स्वयं मालक्ष्यतः मानता है, तो उत्तकी मालक्ष्यित चैते मिटेगी । मानिक मालाक्ष्यित तो चाल् ही है। इस तरह इम जबरदस्ती से आक्रमण करते हैं, से गलत विचार टूटना नहीं । श्राप बानते हैं कि बीच में मुख्यमानों ने यहाँ मूर्तियाँ तोइना ग्रुरू किया। उन्होंने कहा कि इच तरह मूर्तियाँ की पूजा करना गलत विचार है। उनके परिणामस्वरूप मूर्ति-पूजा श्राव तक जारी है। बल्कि उसे श्रायक प्रतिष्ठा मिल गयी है। श्रायप वे लोगों को समभग्न देते कि मूर्ति-पूजा सिस तरह गलत है, तो फाम बन बाता।

हमने बुद्ध समयान् की सुन्दर-से-सुन्दर सृति को नाक करी हुई देखी! दुनियाभर के लोग उसे आकर देखते और पृष्ठते हैं कि नाक क्यों करी है है इस पर बनाव मिलाता है कि सुरुलमानों के बमाने में सुरुलमानों ने नाक-कान कार लिये। इस समक्ते हैं कि किरहोने ये नाक-कान कार, उन्होंकी बदनामी वा यह समाप्त है। नाक उस पूर्ति की नहीं करी, विक् किरहोने खारी, उन्होंकी वरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि असद्विधार सस्विधार हम कहते हैं कि असद्विधार सद्विधार से के इस्ता । इस मालिक्यत पर हिंस से आप्तमण करना नहीं चाहते, सिर्फ 'वह असद्विधार है', यही सम्माना चाहते हैं।

फुटुंप-संस्था का नाश नहीं, विस्तार ही छत्त्य

लेकिन श्राज लोगों ने एफ प्रित्त विचार समसक्तर मालाकियत राली है। उसमें प्रित्त का एक अंग्र बकर है। उसे प्रहले हम समस्र लेंगे, तभी ह्या सकेंगे। कोई प्रस्ट्ियार के साथ कुछ सद्विचार भी स्वार रहता है, हसीलिए श्रस्ट्विचार प्रित्ता है। उस अवद्विचार प्रित्त का प्रथमकरण कर सद्विचार को अवद्विचार प्रित्त का प्रथमकरण कर सद्विचार को अवद्विचार प्रित्त का विचार में पित्र शंग्र पार्ट है कि 'आइवेट प्राप्टी' के साथ कुड़म्मावमा सुद्दी है। लोगों को इट स्वाता है कि स्पत्तिगत मालाकियत मियाकर गाँव भी मालकियत होगी, तो कुड़म्ब मिट बायेंगे। कुईन्देंस्था प्राचीन स्वत से श्राव तक चली आयी है। उसके सारण लोगों को स्वम, प्रेम और त्याग का विचाण मिलता है। उससे सारण लोगों को स्वम, प्रेम और त्याग का विचाण मिलता है। उससे श्रावंत होगी को स्वम, प्रेम और त्याग का विचाण मिलता है। उससे श्रावंत होगों को स्वम, प्रेम और त्याग का विचाण मिलता है। उससे श्रावंत होगों को स्वम, प्रेम और त्याग का विचाण मिलता है। उससे श्रावंत होगों को स्वम, प्रेम और त्याग का विचाण मिलता है। उससे श्रावंत होगों को स्वम, जीम और त्याग का विचाण मिलता है। उससे श्रावंत होगों को स्वम, जीम और त्याग का विचाण करना नहीं, फैलाना चाहते हैं।

नेहुंकुलम् ( मदुरा )

विज्ञान की प्रगति में एक-एक नयी चीज की खोज हुई है। इस खोज में बहुत समय बीता । खोब के बाद सारे समाज के लिए उस शक्ति वा उपयोग करना होता है। यह दूसरे प्रकार का काम होता है। उसमें कई शक्तियाँ काम श्राती हैं। शोध होने पर भी उत्तका समाज में 'ग्रप्लीकेशन' न हो, तो शोध का उत्तम उपयोग नहीं होगा। फिर भी उसने उस शक्ति की कीमत कम न होगी। ग्राप देलते हैं कि भाप की विजली ग्रीर ऐटम की खोज हुई । श्रव असु के दिन श्राये । विमली पिछड़ गयी । लेक्नि श्राज भी हिन्दुस्तान में विमली का पूरा उपयोग होता है, को नहीं । कैंवे स्वनारायण का हरएक को उपयोग होता है, वैवे विजली का नहीं । याने ग्राज भी यह सामूहिक चीज नहीं बनी, लेकिन बन सकती है। श्रव श्रापु-चिक्त की लोज हुई। उसका उपयोग सारे समाब को करने की बात आयेगी । वह प्रयोग भी इस प्रकार होना चाहिए कि उसका उपयोग सबने समान भाव से मिले । उसमें किसीका नुक्तान नहीं, सवका लाभ-ही-लाम हो । सारांग, ब्रागुः ग्रक्ति की लोन पहला स्वतंत्र पुरुपार्थ है, उसका समाज को उपयोग होना दूसरा पुरुषार्थ है और उससे समाज को सुकतान न होकर लाम ही लाग होना तीसरा पुरुपार्थ है । तीनी प्रकार के पुरुपायों से विज्ञान की खोज का मानव-जाति में उपयोग होता है।

## प्रामदान से शक्ति का शोध

यरी वस्तु श्राध्यातिक सेत्र में श्रीर व्यावहारिक बीचन के सेत्र में भी लीएं. होती है। हिन्दुस्तान में मामदान की श्रीक की खोल हो गयी। अब हठ श्रीक का घरे समाज में व्यावक प्रमाण में उपयोग हो, यह स्तर्तन पुरूपर्य होगा। उसमें से किसी प्रकार का नुक्तान न हो, साम-ही लान हो, यह सीटों प्रकार का पुरुषार्य होगा। अधिन क्ल्यायाकारी शक्ति है, पर यह पर को हात मो लगा सकती है। शाल में तो यहाँ तक लिला है कि योग से भी नुक्तान हो वस्ता है, जो अलन्त परम पुरुषाय माना जाता है। योग से शक्ति के खोत खुल जाते हैं। उसमें से कुछ निर्माण भी होता है। वह बहुत ही करमाणभागी है। लेकिन उसका शिद्धि के रूप में दुरुपयोग और उस दुरुपयोग से उपकान मी हो सकता है इस तरह आमदान के विचार की खोब एक नयी शक्ति है और उससे नया जीवन वन सकता है। इस बात का लोगों को विश्वास होना जाहिए। यह जीन सी हैं। इस मानु हो जाय कि इस शक्ति की जोन हो गयी। किर उसका सरे हमान में उपयोग करना, विनयोग करना। उसके अनुसार जीवन बनाने की बात हुए पुरुषान में हमाने की आत दूसरे पुरुषाम में आती है। किर उसमें से कुछ पुरुषान न हो, जामरी की सात दूसरे पुरुषाम में अपनी वॉक्ट माना, वीसरे प्रकार का पुरुषामें है।

### शुद्धि की योजना आवश्यक

हर बगह ह्वी मकार करना होता है। यहस्याध्यम की योबना भी ह्वीलिय हुई कि लोगों में एक छामाधिक भावना धीर कुछ वंचम का श्रानुमव हो। लेक्टिन उत्तरे मी वंकुनिय भावना पैदा हो। छकतो है। ह्वालिय उवके छाम वंग्लाक्षम लोइ दिया। पर उवके भी नुक्तान हो छकतो है। ह्वालिय उवके छाम वंग्लाक्षम लोइ दिया। पर उवके भी नुक्तान हो छकता है। वेवे छामाधिक बीवन को स्वीकार है। इक्त प्रार्थ हो छकता है। यहस्य-बीवन में छामाधिक बीवन का स्वीकार है। इक्त फारच श्राव्हियों पैदा होतों हैं। इचीलिय वंग्याक्षम हुआ, तो वंग्याखभम में छामाधिक बीवन का परिवास है। इचिल फारच श्राव्हियों पैदा होतों हैं। इचीलिय जो छवाल आप के लीप के लिय की लाय का परिवास हुआ में के लाय इंदररार्थ्य भी बोद दिया गया। इक्त तरह एक कल्पना की शुर्धि के लिय नवी-नयी पुष्टियों कोइनी पदा हैं। इचीलिय तो छवाल आप कि मामदान की मुनियाद पर देश बीवन हो, निधमें नुक्तान नहीं, लाम-हो-लाम हो। अतदय कई महार की नयी योजनाएँ बोइनी होंगी। मान लोबिये कि एक-एक गाँव प्रपन स्वतन अपिमान रखने लगे, तो छंमन है कि प्रदृष्टिप हो को गाँव प्रपन है कि प्रदृष्टिप के गाँव प्रपन स्वतन अपिमान रखने लगे, तो छंमन है कि प्रदृष्टिप हो को गाँव प्रपन कि लाय मी निवास करनी पड़ेगी। ये खारी चीजें एक-एक के लिए मी योबना करनी पड़ेगी। ये खारी चीजें एक-एक के लाय मी वेनी पढ़ेगी।

### विचार-मन्थन खुव चले

दम बार बार कहते हैं कि गाँव गाँव और बनता के सामने कुल विचार

**3** = 2 श्रत्यन्त सक्ताई से पेश किया वाय, आमदान, मूदान श्रीर सर्वोदय के साय-साथ विचार प्रचार की भी विराट, योजना होनी चाहिए । विचारी का मन्यन होना चाहिए । ग्रनुकूल और प्रक्रिल दोनी प्रकार की चर्चाएँ अवश्य होनी चाहिए। इमारे मन में च्लामर के लिए भी यह नहीं है कि श्रमुक एक विचार हुनिया में है, जिनके खिलाफ विचार करने की बरूरत ही नहीं। दुरी है जुरी चीजों में भी लाभ होता है और अच्छी-से-अच्छी चीजों में भी दोप होता है। इसलिए गुण रोपों के विश्लेषण की चर्चा बहुत बरूरी है। उसमें झगर उता सीनता रही, तो वह शनिकारक होगी । इमारे विचार का विरोध होता हो, तो यह भी लाभरायी है। इम चाहते हैं कि भारत में सर्वत्र विचार का प्रचार हो। वेद में वर्णन आता है कि इन्द्र और अग्नि का भी सरस्वतों के दिना नहीं चल रहा । मक्त ने इन्द्र और अग्नि का ऐसा ही आवाइन किया कि आप सरस्ती के साथ आह्ये। इतना महत्त्व सरस्वती का है। वेट् मे सरस्वती का बो वर्णन है, वह शक्ति का ही वर्णन मालूम पड़वा है। "सरस्वती"" महत्वर्ता ध्यती जीप चत्र्व ।" हे सरस्वती ! त् हिम्मत देनेवाली, शत्रुक्रों को बीतनेवाली देवी है। श्रुष्ठ और कोई नहीं, गलत विचार ही है। कोई गलत विचार पेश हो और यह खतम हो जाय, तो शत्रु खतम हो जाता है। यह माम सरस्वती मा है। इसलिए हमने बहुत बार कहा है कि सरस्वती की मदद होनी चाहिए।

# विचार-प्रचार की अद्भुत सामर्थ्य

इम एक किरके में, एक तालुका में लाम कर रहे हैं, लेकिन दिवारों का चितन सारे तमिलनाड ही नहीं, सारे भारत वा होना चाहिए । यहाँ हमें प्रापनन प्राप्त होने लगे, तो हमने 'तालुकादान', 'फिरकादान' शब्द का उधारण क्रिया पालस्वरूप महाराष्ट्र में वहाँ तीन महोने पहले कुछ काम नही हुआ या, वर्र एक पूरा-का-पूरा फिरकादान हो गया । शब्द में यह देवी श्रामीय शक्त होती है वि क्ट्रॉ उतका उन्चारण हुआ छोर क्ट्रॉ उतका श्रमल है। टॉलस्रॉय और गाँ<sup>दीही</sup> मा पत्र-स्ववहार प्रक्षिद्ध है । टॉलस्यॅम पृथ्वी के उत्तर में रहते से और ह दिनों गांपीओ पृथ्वी के दिव्य किनारे, दिव्य अप्रीक्ष में । लो विवार वेंन्स्टर् ने बताया, उसका श्रमल गांघीजी ने दिल्ला श्रमीका में किया। विचार पैदा हुआ मास्को के नजरीक, श्रमल हुआ बोहान्सवर्ग के नवदीक। इस तरह विचार का प्रचार श्रीर परिखाम होता है। बैसे मानसून इघर से उत्तर बटते हैं, वैसे ही विचार के प्रवाह भी दुनिया में बहते हैं। इसीलिए इम बार-बार साहिय-प्रचार पर बोर देते हैं।

हम लोग देशत में काम करते हैं । हमें यह प्यान में राजना चाहिए कि क्रांति माँच में हो हो सकती है, पर उठका विचार, उठका हिताश शहर के लिये लिला जायगा। शहर में विश्वविद्यालय में द्वाचयन होता है, इस्तिए दाहरों की तरफ तुर्वच्य न करना चाहिए। शहर में मित्तिक बनता है, इस्तिए यहाँ स्वांदय-साहित्य पर-घर पहुँच्या चाहिए। इस्त देशाओं में गाँव-गाँव परिमाजक सुमने चाहिए जोर उठपर शहरों में स्वर्त्यती की मदद से हमारा विचार पहुँचना चाहिए। इस्त से हमारा विचार पहुँचना चाहिए और उदय शहरों में स्वरत्यती की मदद से हमारा विचार पहुँचना चाहिए। इस्त तरह हहरा प्रचार होगा, तभी काम होगा।

### भिन्न-भिन्नप्रयोग चलें

\$ 12 B हैं कि इसमें तरह-तरह के विचारों की गुझाइश रहेगी, मतभेद को अवकाश देना पड़ेगा । कुछ सर्वेसाधारण विचार तय करने होंगे । उस सर्वेसाधारण नवरों के श्चन्दर गाँव-गाँव में मिल्न-भिन्न प्रयोग होंगे। कई गाँवों में श्रलग-श्रलग 'बीनियस' होते हैं। उसके श्रतुसार वहाँ के आयोजन में कुछ श्रन्तर रहे, तो कोई इन नहीं । इसके चितन और विचार के लिए जितने भी रचनात्मक कार्यकर्ती है, सबके दिमाग लगने चाहिए ।

## चेतन, घृति खौर संघात

शुरू में दो प्रकार के कार्यकर्ताओं की चरूरत रहेगी और उसके बाद रचना रायक काम करनेवालों की । पहले प्रकार के कार्यकर्ताओं को हम 'चेतन' कहेंगे। याने सबको प्रेरणा देना श्रीर बामदान को तैयारी करना—इस तरह हमारी एक चेतना की चेना रहेगी। हमारी दूसरी फीज होगी 'घृति' की। घृति याने टिके रहना। गाँववालों ने जो संकल्प किया, उस पर वे टिके रहेंगे। उन गाँववालों की तारी मुश्किलों के इल सुकानेवाली इमारी यह दूचरी सेना रहेगी और तीसरे प्रकार के लोग होंगे, 'संघात'। याने सारे गाँव की कुल ग्रांक इकड़ा कर गाँव का निर्माण करना।

ये तीनों शब्द मैंने गीता मे से डठा लिये हैं। यह शरीर कैसे चलता है, इसका वर्णन गीता में लिखा है। शरीर में कई तस्व काम करते हैं, पर सबसे बड़े काम करनेवाले तीन तस्व हैं। "संघावश्चेतवा एतिः" संघात, चेतना ख्रीर भृति । चेतना तो केयल चाहुक का दाम करती है । लेकिन घोड़े की सवारी के लिए केवल चावुक से काम नहीं बनता, घोड़े पर टिका रहना पहता है श्रीर किर चाबुक भी चाहिए । इसीको पृति कहते हैं। चेतना से घोड़ा दौड़ने लगेगा, पर पृति के न होने पर वह ऊपर और सवार नीचे छा बायगा। इसिलए चेतना के साथ साय पृति की भी योजना होनी चाहिए । तीसरी बात है, निर्माण करने की । याने संघात की योजना होनी चाहिए ।

नेहुंकुलम् ( मदुरा ) 24-2-140

[ न्लॉफ डेवलप्रॅंट के श्रफ्तस्यों, श्रामधेवकों श्रीर गाँव के प्रमुख व्यक्तियों के बीच दिया गया प्रवचन । ]

## पहले के जमाने के शोपक अधिकारी

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद 'सरकारी नौकर' 'जनता के सेवक' वन साते हैं। इसके पहले जो सरकार यहाँ थी, उसके नौकर भी कोई सेवा नहीं करते थे, सो नहीं । वे कह तो करते ही थे । किन्तु वह सरकार को कह ग्रायोजन करती, रेश के शोधण के लिए ही करती। इसलिए उसके श्रधिकारी और नौकर भी ( चाहे उनमें से कुछ लोगों की सेवा करने की इच्छा रही हो, सो भी ) उसी यन्त्र के पुजे बनते और शोपण में मदद पहुँचाते । श्राजकल बगह-जगह गाँव-गाँव में जाकर 'सर्वे' किया जाता है। श्रंभेजों के जमाने में भी ऐसा सर्वे किया जाता था। पर जसका मतलब था कि विदेशी व्यापार के लिए किस तरह उससे लाभ जठाया बाय । ब्याज तो देश की चमृद्धि किस तरह यहे. प्रामवासियों की ताकत किस तरह बढ़े, इस विचार से 'सर्वे' होता है। पहले भी सरकार के अधिकारियों जीर तीकरों को गाँव-गाँव बाना ही पहता था. पर लोग उनसे हरते थे। उत्तक लियास भी लोगों है बिलकल विपरीत था। लोगों के अनुकल लियास पहनना वे श्रन्छा भी न मानते थे। दसरे से अपना कुछ श्रलगाव मालूम पड़े, यही उन्हें श्रच्छा लगता था। गर्मी में सारा शरीर परीना-परीना ही शता. परन्तु कोट, पैंट, टाई, बूट, हैट के किया दुसरा कोई पोशाक उन्हें चलता ही न था। वे मानते थे कि उसीचे लोगों पर रोज चला सकेंगे. लोगों पर दबाव हाल सर्नेंगे। भाषा में भी श्रंभेजो के खिता श्रीर कोई शब्द उचारण न फरते। बनता से हम कोई भिन्न हैं, ऊँचे हैं, ऐसा वे मानते । बसे श्रेर जानकों के बीच नाता है. तो श्रपना विलक्षण श्रीर मयानक रूप लेकर नाता है। इससे वाकी के भानवर उसे देख धनराते हैं। सबको मास होता है कि ग्रारे, यह शेर है, कोई . साधारण भानवर नहीं । इसकी श्रावाज भी दूसरे जानवरों से श्रवत है । ऐसा ही भार उस जमाने के सरकारी श्रधिकारियों को देखकर होता था ।

## सेवक जनवा में घुल-मिल जायँ

श्रय पोंहे ही समय में तमिलनाह का कुल कारोबार तमिल में चलेगा। बोर्ट-कचहरी में यही भागा चलेगी। किछान विषय मागा में वर में गोलेगा, हहीं में के नीकर सेना देशा। स्वराज्य के पहले के नीकर और स्वराज्य के पहले के नीकर और स्वराज्य के पहले के नीकर सेना स्वराज्य के पहले के नीकर सेना स्वराज्य के पहले के नीकर सेना स्वराज्य के पहले के नीकर में तनक्वाह बहुत का हो गरी। वर्गी के कांधन के साथ उनके जीवन की कोई गुलना ही नहीं। वर्गे वने दूर में वास्त्र भी लोगों के स्वर की तो उनकी तनक्वाह महीं है और न वेता होना साम में लोगों के स्वर की तो उनकी तनक्वाह महीं है और न वेता होना साम ही है। किन्तु कोशिया यह है कि लोगों के बीवन के साथ कुछ सम्बन्ध का रहे। आब तनक्वाह पहले से बर गारी है, पर दर्जा नहीं बरार है। इसारी भारतीय संस्कृति की यह विशेषता ची कि लो में से बितना क्रांपिक स्वराक्त सकता, उतना उसका अंग्र स्थान माना बाता। बरिक सामारण बनता कर सकता, उतना उसका अंग्र स्थान माना बाता। बरिक सामारण बनता कर सकता, उतना अवता श्री से साम साम बाता या होना माना बाता या। दिन-बरिक कोशिया यही होनी कि लोगों के वाध एकर में ही कि कोशों के श्री के वाध एकर में ही कि कोशों के श्री के साम स्वराहण साम बाता या। वर्ग ना विश्व साम से होनी कि लोगों के वाध एकर में ही ही कि वर्ग में में में ही कि नाबिए।

लोग यह नहीं चाहते हैं कि बैठे उन्हें मूखे रहना पहता है, बैठे ही उनके छैड़कों भी मा सूखा रहना एड़े। खोई भी हुक्तेचाला यह नहीं चाहता कि उठके खाम सहादापुति दिखाने के लिए दूचते हुक बाम में एक स्वी चाहता है कि दूचरे तेरे और उठे बचावों । वे यह नहीं बहते कि बितान उत्तरमा स्तर है, उतना ही तेरे और उठे बचावों । वे यह नहीं बहते कि बितान उत्तरमा स्तर है, उतना ही उतने भी कोशिश करें। इसे उजरतेनाला पानी में हो न उतरे और किनारें पर से फान-छैनका पानी में तो अबे । पानी में ही न उतरे और किनारें पर हो रहे कि साम होंगें में यह साथी बादि इसिलाए वह रहा हूँ कि साम होंगों के भाव में आ काश कि आप लोगों का चेटकों नमा है।

### आप शिव के भक्त हैं

श्राप शिव भगवान् के भक्त हैं। हमारा शिव भगवान् श्रायम्त दिद्र है। उसे पहनने के लिए पूरे बक्ष नहीं, खाने के लिए पूरा श्राहार नहीं। उसके पास श्रारा कोई मददगार ने हों। इस प्रकार कोई मददगार नहीं। इस प्रकार कोई मददगार नहीं। इस प्रकार के श्रिय भगवान् की उपासना भी किस तरह की जायगी। उपासना भी किस तरह की जायगी। उपासना का नियम ही है कि 'क्षित्रो भूत्वा श्रियं चलेत'— श्रिय को उपासना करनी हो, तो शिव हो बनना पड़ेगा। श्राप लोगों की श्रीर हमारी कीशिया यह होनी चाहिए कि लोग जिस तरह कीवन विताते हैं, उसी तरह कीवन विताते का भरवक प्रवत्न करें। जन-वेवकों को बारसल्य भाव से लोगों के पास काना चाहिए। जैसे माँ श्राप को गायगी है, वैसे ही श्रापको लोगों के पास जाना चाहिए।

## आदर्श सेवक-सूर्यनारायण

श्राप बानते हैं कि हेवा के लिए आपके हाथ मैं एक-एक क्लॉक दिया गया है। विचार यह है कि इस प्रकार कुल हिंदुस्तान में ववका वव श्रायोधन सारे देहात में हो। श्राप विव किसी भी गाँव में पहुँच बायँ, लोगों हो हिम्मत श्रीर विरुश्त आमा चाहिए कि हमारा केवक आया है। वेते व्यंनारायण श्राता है, तो लोग श्रायन उराशा है कि या अपना दरावाव बोला देते हैं—उसकी किरणों के अपने घर में लेने के लिए उसका रहते हैं। "मिन श्राया, मिन आया" हस तरह कहते हैं। इस्तत में सुर्श के 'मिन' क्राय हों से मिन आया हम स्थाप का प्राता है कि यह सुर्श कमा, प्रचा का प्राण उरा रहा है : 'प्राणः प्रजावाध उद्यययेष सुर्थः ।' सुर्य के लिए लोगों में कितना विरुश्त में सुर्थ के 'मिन' क्षाय हों हों हम हम लाता है कि यह सुर्थ कमा, प्रचा कितना विरुश्त के लिए लोगों में कितना विर्श्त के लिए लोगों में कितना विर्श्त के लिए लोगों में कितना विर्श्त कितना के लिए लोगों में कितना कितना है ! कोई श्रयन देखां कर स्था कर कर स्था कितना है ! कोई श्रयन देखां कर सुर्श के पाम सहा रहेगा। वब तक दखां का न खोलेगा, तब तत कर हो कर सुर्श के पाम सहा रहेगा। वस तक हवां का न खोलेगा, तब तत कर हो हो कि सेव में की चारिए। सुर्य होकर सुर्श की चारिए। सुर्य होत सुर्श की चारिए सुर्श खुला, तो सुर्ग पुर्श हित सेव में की चारिए। सुर्य सुर्श की चारिए। सुर्य हित सेव में की चारिए। सुर्य

नारायण छेवली चा आदर्श है। गॉव-गॉव में लोग कितनी गंदगी करते हैं। वर एसेनारायण उठ पर अपनी किरलों डालकर बदब् हटा देता है। हवीलिए बदब् के यावजूद लोग बिदा रहते हैं। त्यं मगवात नित्य मंगी बनकर हमें बचा लेते हैं। अगर हम उठ मेले पर मिटी डालते हैं, तब तो स्थेनारायण उत्तवा सोना बनायेगा। उत्तव उत्तव बाद मनाकर लोगों को देवा। इठ तरह वह निरन्तर लेवा करती है। छेवा करते कुप भी अल्क्टन नम्र है। सभीको भार होता है कि यह मेरा मित्र है। वेद में उत्तव्य वही अधीव महिमा गावी है: 'मान्य प्रति माम्य अपित हम क्षेम — एकको लगा है कि यह मेरे लिए आवा। वह सबके लगा मान्य है।

यही धेवकों का लाखल है। उठामें पद्मपात नहीं, ऊँच-नीच-भेद नहीं। श्राप्त ऊँच-नीच-भेद है, तो यही कि मैं सण्या खेवक और धारे मेरे स्थामी हैं। आपको भी इली तरह लोगों के पाछ पहुँचना और उनकी हालत का अध्यपन करना चाहिए। उनकी सच्ची हालत क्या है, इसकी ठीक रिपोर्ट अपलालों के पाछ पहुँचनी चाहिए। धनने नीचेवालों को प्रथम मदद मिलनी चाहिए। बैचे माँ घर में सबसे कम्मोर, भेदे और मूर्ख की ओर ही ज्यादा प्यान देती है। वह अपने विद्वान और जानी सब्दे के किए खादर रखेगी, पर उठके तिए चिता न रहेगी। रात-दिन, स्थन में भी स्मरख होगा, तो उदी लाइके का होगा, बो मर्ल है।

#### सबसे दीन की चिंता कीजिये

भकों ने ममपान का वर्षन कितने ही विशेषकों से किया है। लेकिन करते सुंदर वर्षान है, 'पतितनावान' राज्य में ! 'राष्ट्रकि राज्य राजाराम, पनित वावन सीताराम !' वह पतित पावन है, वही उत्तक्षा ग्रीरव है ! राखा दो भारत में बहुत हो गमें, लेकिन लोगों को बही राखा राम मालूग है, वो पतित-पावन या । इसीतार याँद्य में उसीकी चिंता होती है, वो सन्ते नीचे है, वो सन्ति पिता हुणा है।

हिंदुस्तान का दीखी किसान सब प्रकार से द्विद है। केवल लच्ची उसके पार ⊞ होने से ही यह द्विद नहीं। उसके पार टालीम भी नहीं है। ज्ञान भी नहीं है श्रीर शक्ति भी नहीं है। यह सब मकार से दीन है। हसीलिए आप स्वयं उनके पास बायँ, जम्मच से उनका मुँह लोलकर और जरूरत हो, तो नाक स्वाकर दूध दालें, तभी उसके अंदर वह जायगा। किल्ली के समान दूध देखकर हमला कर सके, ऐसी उसकी हालत नहीं है। हमें तो हूंदना पढ़ेमा कि वह कहाँ हैं। इसें तो हूंदना पढ़ेमा कि वह कहाँ हैं। इसें तो हूंदना पढ़ेमा कि वह कहाँ हैं। उसें हुँ हुने के लिए चार्चमें, तो पहले से डर के मारे भाग जायमें। हसिल्य वह साहब का पोश्चाल तो छोड़ ही हीजिये: साधारण स्वय्क कहाँ पटनकर वायँ, तो भी वे धवहायें। यह समक्तकर कि यह कोई दूसरा है, छित बार्मिंग। ऐसे को हमें हुँ हुना है। वह जिस्त अकार हो, उसी प्रकार के रूप श्रीर हंग में आप उसके पास पहुँचेंगे, तभी वह श्रायको एक्वानेंगे।

### परम नम्र सेवक--कृष्ण भगवान

महामारत में एक फहानी है । कुंती को बचन मिला था कि लिस रूप में
दुम भगवान का दर्शन करना चाहो, उसी रूप में दर्शन होगा । एक दिन उसकी
दच्छा हो गयी कि चलो माहै, स्वंनारावण का नकदीक से दर्शन करें । स्तरण
न्तर ही स्वंनारावण सामने खड़े हो गये । उनका ठेक देखा, तो वह अपका
न्या खुद सलने लगी । उसने तुरंत भगवान से प्रार्थित की कि भी गाँ है अपका
था । खुद सलने लगी । उसने तुरंत भगवान से प्रार्थित की कि भी होनि वाहिए ।
किंद्र वह भी दिहताग्रावण का तेक सहने की शक्ति तो होनी चाहिए ।
किंद्र वह भी दिहताग्रावण में नहीं है । अतस्य उनके पात पहुँचने के लिए
टीक उनके समान बनकर बाना पड़ेगा । नझता से बार्त कर "उश्लेक पर के हम
हैं" ऐसी मतीति करानी पड़ेगी । भगवान कृष्ण कितने नम्र थे ! खर्चन से उस में
बहु ये श्रीर सान में तो हतना खंतर था कि एक था मूर्ख और दूसरा या सानी ।
लिक्त से श्रार्थ किंगा ) पाएडगों को राज्य पर बिटाकर सातस्य यस में खुद जूड़े पत्रल
का सारस्य किंगा ) पाएडगों को राज्य पर बिटाकर सातस्य यस में खुद जूड़े पत्रल
का सार काम लिया । खब हम ऐसी ही नम्रता से लोगों के पास पहुँचनेंत्र, तभी
गरीज हमारी सेना कन्नल करेगा । नहीं तो बह तेना कन्नल ही न करेगा।

### प्रामदान का काम अधिकारी उठायें

श्राप लोगों को मालूम है कि बाबा तो भूदान के काम मैं लगा है श्रीर

मामदान की बात करता है। अब ये लोग ऐसी योचना करते हैं कि श्राव के सरकारी नौकर बाबा का व्याख्यान सर्ने । ये जानते हैं कि बाबा के पास ऐसी चीव है. जिसके बिना सरकारी नौकरों की सेवा कामयान न होगी। शाब गाँव-गाँव में व्यास उद्य-नीचता. श्रार्थिक श्रीर बातीय विषमता को मिटाने की चामी वन तक हाय में नहीं खाती. तब तक और कोई सेवा काम न देगी । प्रामदान छीर भदान में वह यक्ति हासिल होती है। इसमें आर्थिक और सामानिक विपमता मिटाने की बुनियाद मिलती है। शजनैतिक आबादी प्राप्त करने के बाद देश के लिए ग्रार्थिक और सामाधिक ग्रांबादी प्राप्त करने का कार्यक्रम ही हो सकता है। इसलिए सभे यह पहने में बरा भी संकोच नहीं होता कि में भी छापसे छापेश करूँ कि आप शामदान, भूदान आदि कार्य में हिस्सा लें। लोगों को डर है कि सरकारी नौकर लायेंगे, तो लोगों पर दबाव डालेंगे । किन्त दक्षव डालने की पृत्ति न सिर्फ राष्त्ररी श्रविकारी में, बॉल्क सबमें है। इसीलिए तो मैंने शरू में बहा कि हम तस वनकर लोगों के पास बावें । सरकारी श्राधिकारी को तो तसता का इक है। दस नघता के साथ छाप कार्य चीर गाँवशकों को ग्रामदान की महिमा समसा हैं। ग्रापको सरकार ने को श्रानेक कार्यक्रम दिये हैं। उन सबको बख देनेवाला यह ब्रुनियादी कार्य है। इसके लिए श्रापको श्रपना कीवन भी सुधारना पहेगा। हम लोगों को मालकियत मिटाने के लिए क्हेंगे श्रीर हम अपनी भी सम्पत्ति का पर हिस्सा वे देंगे । इस तरह अपना बीवन परिवर्तन कर हम लोगों के पास पहुँ वेंगे। तो स्थाप देखेंगे थि हिंदस्तान का रूप ही बदल सायमा ।

### काम बाबा का. तनस्वाह सरकार की !

हमने पक दक्ता श्राधेम्बली के लोगों हो विजोद में कहा या कि शालगर में पॉच महोने हो श्रधेम्बली चलती है, पर श्रापको तनत्व्वाह बारह महीने ही दो बाती है। बात महीने की तनस्वाह आपको बावा का काम करने के लिए ही डी का रही है, नहीं हो देने का कोई कारण ही नहीं दीवता नहीं हो कर हो है, तो हम उसे रोख तनस्वाह देते हैं। यही बात शिक्कों, मोक्सेपर्य और क्यानरों की है। केशवर बत तक सरकार को केश करते में, तत तक तक तनस्वाह पाते थे, यह तो ठीक ही है। पर यह खेश बन्द होने के बाद भी जो पेन्शन मिलती है, तो वह बाबा का काम करने के लिए मिलती है।

### स्वराज्य का लच्चण : गरीवों की सेवा

हिन्दुस्तान मे सबका स्वामी वह दिर्दू है। उसीकी सेवा के लिए हम सक्ती ताकत लगनी चाहिए। बेसे हिमालय की चोटी के, उससे नीची चोटी के अथवा नदी-नालें के पानी से पृद्धों कि तुम कहाँ वा रहे हो, तो सभी यही कहें में कि हम समुद्र की मरने बा रहे हैं। इसी तरह सबकी सेवा दिर्दू की ख़ोर बानी चाहिए। तभी हम बहेंगे कि देश में स्वयंक्य है। अपने पास की सारी छीत समाब की समर्पित होनी चाहिए। गंगा बढ़ी है, तो बढ़ा समर्पण करेगी और नाला होटा है, तो छोटा। हचीकी 'उबोंदय' कहते हैं। सबोंदय में सबका भला होता है और सबका मला सबसे गिरे हुए की ऊंचे उठाने में ही है।

#### विचार पर विश्वास

हम झाशा करते हैं कि आप छवेंदय-विचार का अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। आपकी दो हैवियते हैं: विचार-प्रचारक और वेदक । झत: धावकों हुछ विचार का छूव व्यापक प्रचार करना चाहिए। इन दिनों हमने भूदान-छांमितियों इसी लिए तोड़ डाली कि हमारा काम भूदान-छमितियों करेंगी, यह मिध्या भाख हो गया था। झव बाबा की मीटिया में हर औह झावेगा। वाबा समुद्र है। काकों के छारे नदी-नालें। इस्तियर आप खारे-के-खारे बाबा के सेवक हैं, ऐसा बह समकता है। हमें खुद को दिन्द्रनारायण के सेवक कहलाने मे गौरव मालुम होना चाहिए। इसिलाए आप विचार का भी लूव प्रचार कर सकते हैं। बाबा को विचार ही छमा रहा है। बिसे वह बेचिया, उसे वह चैन से बैटने न देगा। बह उसे घक्का देगा। इसिलाए हमारा सकसे ज्वाहा विश्वास विवार पर है। हम न सता चाहते हैं और न उस पर विश्वास ही है। इसारा विश्वास को विचार पर है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस विचार का चिन्तन, मनन और अध्ययन कर उसका प्रचार करें।

कालियापद्दी ( रामनाद )

28.2.740

एक प्रमिषिक गाई ना स्वाल है कि आप सर्वोदन साम सबसे लिए कहते हैं, तो स्मिरिका सैसे देश में, नहीं बहुत स्वादा औद्योगीकरन् ( इंडरिड्यबाइनेशन) हो तथा है, आप कैसी योजना फरेंसे ! क्या वहीं के बहु-बहु उद्योग लतम कर दिये लाम, पेसा कहेंने या और कोई ऐसा उपाय है कि वहीं सर्वोदय-समान पन सके !

### व्यक्ति मालिक नहीं, ट्रस्टी

सर्वीद्रक्तसाब के लिए दोन्तीन चींचें करनी हैं। पहली, हमारे पाछ से चीज है, उठके हम मालिक नहीं, ट्रस्ती हैं, ऐसी मानना चाहेए। चारे मेरा खेत, मकान या फैक्टरी हो, मैं उठका मालिक नहीं। सर्वेद्रम्-काम की तरक ने में उठका संरत्वण करता हूँ। इक्तियर वताब को बहाँ मेरी बरुरत होगी, यहाँ मेरा हिस्स कमाज को देने के लिए में तैसार हूँ। इपने वाह को बीज है, उदह अपनी नहीं, वनके लिए हैं। यह घड़ी सम्मी मेरे पाछ है। अमी ही को बीज है, उदह अपनी महीं, वनके लिए हैं। यह घड़ी समी मेरे पाछ है। अमी ही को दे पाछ पेखा निकते, जो किंद्र कर है कि उठे इस घड़ी की इसके व्यादा सरुरत है। जे वह मेरे पाछ है इसे मांग ककता है और उठे हे देवा मेरा पाने हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उठका मालिक हूँ। उमाब की तरफ से मैं टकक अरग उक्ति कमा माल कर करता है। से वह का मालिक हों। उपना की तरफ से में उठका मालिक हों। उपना की तरफ हों में उठका मालिक नहीं।

द्शा सरस्य है। या हुन के करण नामाध्य न करा। इस सरह मेरे बात जो बीब है, उसका में मालिक मरी, यह भावता होनें चारिए। मेरे मात्र उपयोग के लिए यह चीब है। छमाब को इसार उससे करस्य है, तो में शेवर कर छकता हूँ—उसका दिखा दे सकता हूँ। होतें। दम सोग प्रामम् करते हैं। शंकराचार्य ने दान की आक्ष्या बरते हुए लिला है: 'वानम संविभागा' टान बाने समनियाजन । दान बाने किसी पर उसका मरी है। यह चीब मेरी नहीं, दम अबती है। उसनीय के लिए बह मेरे बाठ है। 

### कुद्रत के साथ सम्बन्ध हो

दसरी बात यह है कि हरएक मनुष्य का कुदरत के साथ संबंध होना चाहिए । कुदरत की कुछ-न-कुछ सेवा अपने हाथ से होनी चाहिए । अगर इस कदरत से बिलकुल झलग समाज बनायेंगे, तो सर्वोदय में विरोध आयेगा। श्रवश्य ही यह बात श्रीद्योगीकत देशों में कठिन है, पर उसके लिए योजना बन सकती है। में फैक्टरी में काम करनेवालों को तीन घंटे खेतों पर क्षे जाऊँगा। वहाँ मुन्दर, स्वच्छ खुली इवा में वे काम करेंगे और तीन घंटे फैस्टरी में। एक-डेट महीना जब खेत में ज्यादा काम होगा, तब फैक्टरी बन्द रखूँगा । तब वे पुरा समय खेती के लिए देंगे। इसी तरह खानों में काम करनेवालों के लिए आज प्रश्नाश का तो इन्तजान किया गया है, पर उन्हें ब्राठ-ब्राठ घंटे बन्द इवा में काम करना पढ़ता है। बहुत हुआ, तो बड़े दयालु बनकर 🛎 घंटे के बदले में ७ घटे • कर देते हैं। शेकिन में वहुँगा कि खान मैं दो घटे ही काम करें, बाकी चार घंटे खेती में बाम करना है। उनका खेत खानों से दस-पाँच मील की दूरी पर होगा, बहाँ वे खुली हवा में नाम करेंगे । उनके लिए श्रन्छे घर, अच्छे बगीचे की व्यवस्या होगी । एक-आध घंटा तालीम देने का भी इंतजाम किया जायगा। कुदरत के साथ सम्बन्ध तोड़कर काम करना सर्वोदय के लिए श्रानुकल नहीं। में मानता हूँ कि इस तरह को योजना श्रीद्योगीकृत देश में भी हो सकती है।

क्षीद्योगीकरण से कोई संबंध नहीं । यह एक स्वतंत्र विचार है। यह मान्य हो, तो ग्रामिरेश में भी सर्वोदय-समाज अन सकता है।

शिवकाशी ( सदुरा ) १-४-<sup>१</sup>५७

## ग्रामदान और विकास-कार्य

: 40:

यहाँ सर्गेद्ध मंडल बना, यह बहुत हो शुम परना है। यह एक छोटो-ची लागत है। इस मुहूत के साथ में गहरा सम्बन्ध देल रहा हूँ। श्राल सुयह में समुद्र पर गया श्रीर समुद्र के साथ में गहरा सम्बन्ध देल रहा हूँ। श्राल सुयह में समुद्र पर गया श्रीर समुद्र के सानी हा रस्यां, स्वांनाराय्या का उदय श्रीर कन्यां- कुमारी का स्मर्य करते हुप्त किर हे में में प्रतिक्षा दोराई : "जब तक हिन्तुस्तान में प्रामाराय की स्थापना न होगी, तब तक यह यात्रा आरी रहेगी।" यह प्रतिक्षा रहेगी।" यह प्रतिक्षा रहेगो के लिए ही दो दिन इस स्थान पर रहने का सोचा। उत मुबह के प्रसंग में हमारे खाथ कुछ, आई भी थे। चाहता तो सबके समभ्य प्रकता था श्रीर प्रतिक्षा ले के प्रतिक्षा कर ली। किर प्री प्रतिक्षा ने के प्रतिक्षा कर ली। किर प्री प्रतिक्षा में मेंने भी के प्रस्तो 'इमें खब्द का ही उपयोग किया। पर यह तो मेरा रिवाब ही है। में श्रम्य को एक स्वतिक्षा नहीं मनता, इसलिए 'हैं। के बहते की एक प्रतिक्षा करिनात हो समता, इसलिए 'हैं। के बहते 'हम' सामाविक ही था। यह प्रतिक्षा करिनात हो समता, इसलिए 'हैं। के बहते 'हम' सामाविक ही था। यह प्रतिक्षा करिनात हो समती है, लीकिन में व्यहते हैं कि श्राप सबके मन में ऐसी प्रतिक्षा हो।

### प्रामदानी गाँवों के विकास की जिम्मेबारी हमारी नहीं

प्राप्तदान के लिए हमें एक बात कोचने थी है। लोग सम्प्रते हैं कि वहाँ हम प्राप्तदान की प्रस्था देते हैं, वहीं उत्तकी उन्नति की किम्मेनारी भी हम पर खाती है। हमें हम अपने विचार को संक्रुचित बनाते हैं। ज्ञालिर यह समम्प्रता नाहिए कि हम अपने बत्त वे किया। विकि विख्या मा के पास हमारा आध्रम अपने प्रस्त से हो सिल नहीं किया। विकि बिख माम के पास हमारा आध्रम है और कहाँ हम २०-१५ साल रहे, वहाँ भी प्राप्ता की हवा नहीं बनी है। पत्नार, सेवामम, एरमाँव की बात कर रहा हूँ। वहाँ अपर प्राप्तान मिला

होता, वो शायद हमारे किर पर अहंकार का बोक आता और उससे हमारे सेन कम होती। पर मणबान की कृषा है कि वहाँ बामदान नहीं हुआ। इस तरह हमारे मन मे कोई भावना नहीं है कि हमारे प्रयत्न से कोई चीक हो रही है।

इम मार-बार सोचते हैं, तो समक्ष में आता है कि इसी इंश्वर का ही हाप काम कर रहा है। यह ठीक है कि इमें पूपने की और बोळने को प्रेरण होती है। पर उसके लिए शक्ति वही हेवा है। सेक्ब्रों आमदान मिले, तो इमने मह मगयान की कृता हो मानी है। इस की निमित्तमाय हैं। इसलिए उन आमहें का आगो क्या होगा, इसकी चिंता इमें नहीं करनी है। बिजने किया, यही चिंता करेगा। यह ठीक है कि उन मोनों की सेवा इसने पन सकती है, उतनी इस करें, पर अपनी शक्ति के साम उसे सिता कर हैं, तो काम भी सीमित होगा। इस भ-२५ लोग हैं। बहुत हुआ, तो ५० एक गाँव लेकर बैठ सकते हैं। पर इमें सोचना है कि इससी शक्ति से इस आहेतन को सीमित नहीं करना है। वहन समित कर से सोचना है कि इससी शक्ति उनन्छन गाँवों के लोगों के इस में हैं। इस बितना कर सकते हैं, उतना दुसों से करवें हैं। उन्हें सड़ा करें, इस हो यह पलेची न करने सावी वितानी एजेन्सियां खोड़ हो सकती हैं, उन्हें सड़ा करें, इस हो यह पलेची न करें। इसाथ यह विचार है। विचारों में मत्से हो ग्रंबहच रहती है। किर मी के करना चाहते हैं, उन्हें इह काम के लिए छोड़ हैं।

कीरायुट में बो काम ही रहा है, उठमें २००-२५० गाँवों में ही लोग एहँव सके हैं। अब साल-दो साल तो हो गये। बाखी से १२०० ब्रामो में कब पहुँची श्रीर हस तरह हमारो मान करने होंगे, तो कैसा होगा! डीक है, बहुँ पड़ मन्द्रम पेय करने को कोशिया हो रही है। हम अब सर्वोद्ध को माननेवाने हैं। किर भी हरएक को योकना में हएक को होए दोलेगा। नवेंकि काम बहुँव ज्ञापक है। हसलिए कुकु-न-कुछ पूर्व करूर रहेगा। कहना यह है कि तर्गाय कमाँ में हम त्याहा आबह न रहीं। मुख्य बात यह है कि गाँव को यहिं दिक्तिय हो। ऐसा काम कर कि चूतरे गाँववाल भी उत्तक्त अनुकरण स्व 'इनफीस्यूजन' स्टिका चलेगा ! क्युनियी प्रोबेस्ट से दें, वी वे भी बर इनारी प्रामी सासवाद श्रायेगा, तो धवड़ा चार्येग । यह सम्म ही शक्तिशाली है । तो भीन शक्ति का सम बर एकेगा ! वह है प्रामशक्ति । उतीका ही शाभार लेना है !

यह दसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ तिमलनाड़ में सरकार, रचनात्मक कार्य-करों छोर भी दूसरे लोग जो इसमें दिलचरणे रखते हैं, परमेश्वर की छुता से नजदीक छार्य हैं। मेरा समामान तो कन तक न होगा, बन तक हिंदुरतान के, कुल गाँव मामदान में न आयेंगे। इसलिए इस पर छाप सोचें और हमारे जाने के बाद भी काम बारी रख। सब मिलकर मामसाब का बाम ज्यापक तीर पर करें।

#### प्रामदान आयोजन नहीं, विचार

प्रामराज्य की मेरी क्लपना छलय है। प्रामराज्य कोई ब्रायोजन नहीं। एक विचार है। मेरी कल्पना 'येलफोयर ब्राम' की नहीं-एवको ग्रन्छ। ग्रीर बेटभर खाना मिले, कपड़ा मिले, यह मेरी कल्पना नहीं है। यह तो हर मनुष्य सामता है कि वह दिना खाये नहीं रह सकता, तो मेरा दाम ही क्या ! समस्तना यह है कि प्रामराज्यवाले गाँव के सब लोगों को दुःख और मुख साथ-साथ भोगने की यह बोजना है। खार्येंगे, तो गाँव के सब लोग खार्येंगे धौर किसीको फायर काना पहेता. तो सारा गाँव फाका बरेगा । अमेरिका में खाने-पीने के लिए यहत है, तो क्या वहाँ 'सर्वोदय' हो सकता है ! 'सर्वोदय' समको खाना-पीना मिलना '. नहीं। किसीको खाना नहीं मिलता, तो भूतद्या बहती है कि उसको खाना मिले । श्रावित इत्यादन गढेगा, तभी पेटभर खाना मिलेगा ! श्रीर उत्पादन का आधार भी ईश्वर पर ही है या नहीं । बारिश आयेगी तो फछल होगी । हमें बताया गया कि इस इलाके में ५-६ साल से वर्षा नहीं हुई। तो आज गाँव के लोग हु:हो हैं। तो भी वे सब साथ हैं। हमें 'कम्यून' की यही भावना बढानी है। इस कोशिश जरूर करेंगे कि गाँव में करपादन बढ़े, पर अत्यादन बढ़नेमर हे इमें संतोष नहीं, हृदय भी व्यापक बनाना है। यह चीज जब तक नहीं ज्ञाती. तब तक प्रयत्न बारी रहीं, यह विशेष दात होगी ।

इमने प्रतिशा इसलिए नी है कि बमाना माँग कर रहा है। दो-चार गाँव

मॉॅंगकर उएके विकास के लिए बैठ जायें, तो काम नहीं होगा ! सरकार 🕦 काम

व्यापक पैमाने पर चलता है। वह चाहे तो गलत विचार भी समाज में फैला रक्ती है। श्रमर इम छोटे विचार में रहें, तो छोटा विचार इब सायगा। इस-

लिए इमें ब्यायक काम करना होगा । सर्वोदय की हवा तैयार करनी होगी, ताकि यह 'वेलनेयर स्टेट', 'काग्रानिकम' झादि सी इवार्षे चलवी हैं, वे न टिर्के !

हमारी प्रतिज्ञा कर यह प्रार्थ नहीं कि हिन्द्रस्तान के सब गाँववालों की अच्छा खाना निले । श्रष्ट्या खाना मिले, यह वो सब बढ़ते हैं । पर व्यक्तिगत स्वार्य

की नीति पर कोई न चले, यही हम चाहते हैं। फिर भी साम्रहिक जीवन के लिए लोगों को प्रवत्त करना है। इसकिए गाँव के स्रोम स्रो दान-पत्र देते हैं। उसमें देवत विनके वास बमीन है. उन्होंके दान-पत्र में नहीं चाहता। मैं ती भूमिहीनों से भी दान-पत्र चाहता हैं। वे कहें कि हमारे पास को अम है, वह समान के लिए समर्थित है। सबके पास देने :की चील है। अपने पास को उन्ह

है, उहे समाज को समर्पित करने की भावना का ही नाम 'प्रामसक्य' है ।

कन्याकुमारी ( महास )

14-8-140

केरल-प्रदेश—कालड़ी-सम्मेलन के पूर्व [ १८-४-४७ से ७-४-४५० तक ]

श्राज इम एक प्रेम-राज्य से दूसरे प्रेम राज्य मे प्रवेश कर रहे हैं। निष प्रदेश को इमने छोड़ा, वहाँ प्राश्चिक्यवाचकर, नम्मख्वार और रामानुस का राज्य चलता है। अब हम जिस राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ के राजा हैं ईसामधीइ श्रीर शंकराचार्य। इम इसमें कोई फर्क नहीं देख रहे हैं। ईसामधीह ने सिलामा कि पड़ोसी पर वैसाडी प्यार करो. वैसाडम श्रापने पर करते हैं। इसिल ए जब हमने सुना कि यहाँ के ईसाई विश्वय लोगों ने इस कार्य को माना है, तो हमें आरचर्य न हुआ। अगर वे इसे न मानते, तभी शारचर्य की बात होती । क्योंकि इस कार्य को न मानने का ऋर्य है, ईसामसीह को न मानना !

#### शंहर एक हटम आरो

शंकराचार्य ने एक कदम आगे वहकर अमेद को बात बतायी। जहाँ 'अमेद' हान्द्र खाया. वहाँ सब प्रकार की मालांकियत टट बाती है। शंकराचार्य ने इस पर स्पष्ट भाष्य लिख रखा है : "कस्य स्पिद धनं"-धन निसका है, मालक्षियत किसकी है १ किसीकी नहीं । इम समस्तते हैं कि मालकियत मियाने का इससे स्वच्छ, स्पष्ट आदेश शायद ही वहीं मिल सकता । ऐसे महान पहण के राज्य में हम ग्रान प्रवेश कर रहे हैं।

ग्राज १८ ग्रापेठ है। ठीक ६ वाल हुए, यह श्रांदीलन शुरू हग्रा था। द्याप श्रीर इम तब मिलकर कोशिश करेंगे, तो वर्गेंड्य-सम्मेलन में वाहिर कर बकते हैं कि केरल प्रदेश में अबने जमीन की मालकियत प्रेम से छोड़ दी है।

परसाला ( त्रिवेन्द्रम् )

15-8-140

जब इस गूमि की मालकियत लोइ देने के लिए करते हैं, तो उस पर कई आदेच उठाये जाते हैं। इस वसूह का क्यामित मानते हैं, तो व्यक्ति का महस्व फर्म होगा, धापद इसने उत्तादन कम हो, आदि-आदि! लेकिन काज पर कर माले पर बाते जो प्रविच्या गया कि पामालो 'माइबेट श्री-संधिप' को पित्र मानते हैं। ये वह बातें घोचने लावक हैं। इसारा मम खुला है। अगर कोई हमें दिवाद कि को विचार इस समका रहे हैं, उवमें कोई मलती है, तो वह इस उसी च्या छोड़ने को राजी होंगे। इस इन विचारों की कोई आधिक नहीं रखतें। विउ व्यव तक जितने आदेव उठाये गये हैं, जनका इस पर थोई अगर नहीं हुआ है। उसादन कम होगा खादि को आदिक आदिव उठाये जाते हैं, हम हम बहुत वार नहीं रेखतें। विज्ञान के इस युत में विकास परस्पर सहयोग बढ़ेगा, उतादा ही उतादन कहा की साम के साम की उतादा भी अगर गाँव जातें हैं उनाह पर की का साम की उतादा में प्रवाद की साम में प्रवाद की साम की मालकियत साम की साम गाँव का साम की साम की साम की साम की साम साम की साम की साम की साम की साम की साम की साम साम की साम साम की साम की

#### माछिकवत मिटाने से व्यक्ति का महत्त्व बदेगा

मांजिक्यत मिटेगी, तो व्यक्ति का महत्व कम होमा, हर्ष व्याविष के बारे में विवार करना चाहिए। अगर व्यवस्ता हे मांजिक्यत मिटारी वाय, तो व्यक्ति का महत्व वासर कम होमा। कोई अच्छी बात भी अबर व्यवस्ता हे करनी वाती है, तो उचका तुस कामर होता है। तित्त वय मनुष्य निचार को बोव वामरकर प्रेम से मांजिक्यत होहता है, तो उच्छे जनता ही होना चाहिए। श्रव वुस्त हं हर्ष गुरु हर्ष हुंग हुंग हमने मिलने आप में उनकी खाती पर काम कर्ता करना हुंग या। हमने उनके वहा कि "आपने ऐता काम क्या है, विवार व्यक्ति का महत्व यह कामरी हम करना है। अगर व्यक्ति का महत्व यह कामरी हम क्या है, तो हर व्यक्ति की स्राव उठाने व

की तैयारी करनी चाहिए, न कि आपनी छाती पर मालकियत चिपकाने की । अगर छाती के साथ पैसे की गठरी बॉर्चमें, तो व्यक्ति का महत्त्व न बहुँगा ! उत्तसे मनुष्य का महत्त्व घटेया श्रीर पैसे का बहुँगा ! आज दुनिया में यही हुआ है। पैस और दूसरी अनेक बस्तुओं का महत्त्व बहा है, पर मानव का महत्त्व गिर गया है। मानव अगर प्रेम से मालकियत छोड़ देता श्रीर क्षांत उठाने के लिए तैयार हो बाता है, तो व्यक्ति का महत्त्व बहुत बहु जाता है !

#### समाज और न्यक्ति का मगड़ा न्यर्थ

अगर मेरा हाथ चारे चरीर की देवा करे, तो हाथ का महत्त्व बहुत बहेगा! लेकिन अगर पाँच में बाँटा जुमने पर हाथ कहे कि में ऊँचा हूँ, अलग रहना चाहता हूँ, पाँच को न खुऊँगां, उठकी देवा न करूँगां, तो इसने हाथ का महत्त्व न बहेगां, विरु पटें हो। आज हाथ का क्वादा महत्त्व इसीलिए है कि वह पाँच की, सक्की देवा के लिए जाता है। अगर वह केवल दिर की देवा के तिए तैयार रहे, पाँच की देवा न करे, तो उठका महत्त्व चरेगा। सारीर के अववर्ष में कोई अपने को केंचा समस्त्रा है, तो खेड में नीचा। मुँह अपने को केंचा समस्त्रा है, तो पाँच मीचा। मुँह पाँच को छूने को राजी नहीं। पर हाथ मुँह को भी छूने को राजी नहीं। पर हाथ मुँह को भी छूने को राजी नहीं। पर हाथ मुँह को भी छूने को राजी नहीं। के हों हो की छूने को राजी नहीं। पर हाथ मुँह को भी छूने को राजी नहीं। पर हाथ मुँह को भी छूने को राजी नहीं। पर हाथ मुँह को भी छूने को राजी नहीं। पर हाथ मुँह को भी छूने को राजी नहीं। पर हाथ मुँह को भी छूने को राजी नहीं। पर हाथ मुँह को भी छूने को राजी नहीं। पर हाथ मुँह को भी छूने को राजी नहीं। पर हाथ मुँह को स्वाप अगर सहस्त्र मुँह मेरा को स्वप्त को साम को स्वप्त को साम को है स्वप्त है साम को है स्वप्त के साम को है स्वप्त की साम के हैं। के साम को है स्वप्त की साम को है स्वप्त की साम को है स्वप्त की साम के हैं। के साम को है स्वप्त की साम को है स्वप्त की साम के हैं। के साम को है स्वप्त की साम को है स्वप्त की साम को है। साम के हैं स्वप्त की साम को है स्वप्त की साम को है। साम को है स्वप्त की साम की है। साम को है स्वप्त की साम की साम की साम की है। साम को है स्वप्त की साम की साम की है। साम को है स्वप्त की साम की साम की है। साम की है साम की साम की साम की साम की है। साम की सा

समाचतालियों ने व्यक्ति के विरोध में समात्र और समात्र के विरोध में व्यक्ति झादि नाइक भगड़े पैदा कियें हैं। हाथ समुदाय या समात्र है और व्यक्ति अंगुलियों। दोनों का विरोध नहीं, दोनों एक ही चीब हैं। समात्रवाद छोर सामवाद क्हता है कि व्यक्ति का महत्त्व नहीं, समात्र का है। इसर दूसरे एकांगी पंच क्हते हैं कि व्यक्ति का महत्त्व है, समात्र का नहीं। यह व्यर्थ मा ही समाहा है। एक ही चीब के दो नाम हैं, छनेक व्यक्ति मिलक्टर समात्र करता है। सब व्यक्तियों को श्रक्तम किया चाम, तो समुदाब ही न बनेगा। श्रव्हेला व्यक्ति एमात है आलग नहें, तो स्व चानगा | वैते पेंदू की शाखा उस पेंद्र के साथ विपक्ती रहे—उसका श्रंग बनकर रहे, तो उसमें तावगी रहेगी | उसे कारकर अलग रखा बाग, तो वह स्व चानगी | इस्रविष्ट न्यक्ति और समाव का फगड़ा व्यर्थ का क्याडा है |

#### सद्विचार का उद्गम-स्थान व्यक्ति

हम व्यक्ति का महत्त्व मान्य करते हैं। कोई भी सद-विचार पैदा होता है, तो व्यक्ति के दिगाम में ही । वहीं से वह समात्र में फैलता है। हर कार यही देखा गया है। भुदान-यह की मिसाल लीलिये। यह विचार भी एक व्यक्ति को ही सुभा और उसके चरिये समाज मे फैला । 'क्रिश्चियानिटी' का विचार मयम ईस को सुना और 'इसलाम' वा विचार वैगम्बर को । मार्स्ट के विचार की कौन मानता था ! परंतु उसने अंच लिलकर उसे फैलाया । सर्विचार का उद्गम-स्थान व्यक्ति ही होता है। इसलिए हम व्यक्ति का महस्य कभी कम नहीं करते । अवॉड्य में व्यक्ति की आयन्त प्रतिष्ठा है । हरएक व्यक्ति के लिए स्पान है। हम फिलीको भी छोटा नहीं सममते । लेकिन ग्रावकल बहुमत, झरनमत का बाद उत्पन्न किया गया है। यह अगदा इस तत्त्वज्ञान के कारण पैदा हुआ है कि 'मेटेस्ट गुड ऑफ दि मेटेस्ट नंबर'—ग्राधक-ते-ग्राधक लोगों का अधिक-ते-श्रिधिक भला हो । उसके लिए चंद लोगों के हित को हानि पहुँचे, तो कोई हर्ज नहीं। याराय में यह गलत विचार है। सर्वोदय इसे नहीं मानता। सर्वोदय हरएक का दित चाहता और कहता है कि निसीके सच्चे दित गा इसरे किसीके सन्चे हित के साथ विरोध संभव नहीं। हितों का विरोध मानकर किया गया साग-का-साग जितन गलत है। मेग श्रारोग्य बढ़े. इसमें श्रापका कोई मुक्सन नहीं हो सकता । चल्कि वहीं संभव है कि मुक्ते रोग हुआ, तो आपकी भी वह लग सकता है। एके हित परस्पर्यवरोधी नहीं हो सकते। इसलिए सर्वोदन में ग्रनेला व्यक्ति भी समाज से प्राक्षण रहे, तो उसका हित देखा जायमा । समाप के हित के लिए एक व्यक्ति के भी दित की हानि हम बबुल नहीं कर सकते।

#### समर्पण में प्रसिद्धा

**एवं व्यक्तियों** का समान हित राधना चाहिए, यह सर्वोदय का विचार है।

इप्रलिए इसमें व्यक्ति की ज्यादा-से-ज्यादा प्रतिष्ठा है। किंतु व्यक्ति की प्रतिष्ठा दैसे बंदे, यह सोचना चाहिए। क्या व्यक्ति संपत्ति, मालकियत पकड़े रखे, तो उराकी प्रतिष्टा बढेगी या वह श्रपना सब झुछ समाज की सेवा में श्रर्पित कर देगा, सो उसकी प्रतिष्ठा बढेगी ! इसमें ज्यादा सोचने की चरूरत ही क्या है ! परिवार में क्या होता है, यही देखें । क्या शप, माँ श्रीर लड़के श्रपनी अलग-श्रलग कमाई पकड़े रखें, तो परिवार सुखी होगा ! क्या इससे उन व्यक्तियों की प्रतिष्ठा बहेगी र क्या माता अपनी संपत्ति बेटे को देने दो राजी न हो, तो माता की प्रतिष्ठा बढ़ेगी रै माता की प्रतिष्ठा सभी बढ़ती है, जब वह ग्रापना सर्वस्य बस्वे को देती है। ग्राज माँ का गौरव इसलिए नहीं कि उसे 'प्रॉपरी' का इस है। बातून है ग्राप माता को लाख श्राधिकार दीक्षिये, लेकिन माता की प्रतिष्ठा इसलिए है कि वह अपना सर्वस्व घर को देती है। आप कानून से मानो कि माँ ना इस्टेट पर इतना ऋघिकार है, पिता वा उतना ऋघिकार है श्रीर छोटे वन्चे का फुछ नहीं। लेकिन बाप श्रीर माँ के हृदय का कानून यही है कि मेरी जो कछ कमाई है, समकी सब बच्चों की है। इसीलिए परिवार में माँ की प्रतिप्रा है। इस तरह ग्राप देलते हैं कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा परिवार के लिए ग्रपना सर्वस्य समर्पण करने में है। यैसे ही ऋाप देखेंगे कि समाज के लिए समर्पण करने में ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। इसलिए व्यक्ति प्रेम और बुद्धिपूर्वक समाज-हित के लिए ग्रपनी मालाकियत छोड़ देता है, तो उसकी प्रतिष्ठा गिरने का कोई कारण नहीं है।

#### त्याग के विरोध में कोई धर्म खड़ा नहीं हो सकता

कुछ लोग कट्टते हैं कि रोमन कैयोलिक लोग व्यक्तिगत मालक्त्यित क्ये एक पित्र बस्तु मानते हैं। मुक्ते लगता है कि उनके लिए ऐसा मानना प्रदान-भरा है। देखना चाहिए कि वे 'प्राइदेट प्रापर्ध' का प्रयं क्या करते हैं! ग्रारा हर-एत की प्राइदेट प्रॉपर्टों मानी जाय, तो कुटुब्ब का विच्छेद हो बादगा। पर हम कुटुम के विच्छेद नहीं, विद्यार वी बात कर रहे हैं—कुटुम्ब को व्यापक कनाने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि सारे गाँव का एक परिवार बनाझो, उनके श्रंदर ब्रापका छोटा कुटुम्ब मले ही रहे। श्राप सेवा करें, तो सारे गाँव की करें। उसमें ब्राएके परिवार की सेवा हो ही जाती है। हम समाज की सेवा करेंगे, तो समाज हमारी सेवा करेगा। बाप बेटे की सेवा करे, तो बेटा बाप की सेवा करेगा, तभी तो जीवन में ग्रानंद ग्रायेगा ।

सभी स्वावलंत्री हो जायँ, दूसरों की सेवा न करें, यह कोई स्वावलंबन का विचार नहीं । नाहक दूसरों की सेवान लेना ही स्वावलंबन का विचार है। मैने परतों देखा कि एक मनुष्य घोड़े के बेता रिक्शा खींच रहा था, क्षित्रके श्रंदर दूवरा मनुष्य बैठा था। एक मनुष्य श्रंदर बैठे श्रीर दूतरा गादी खींचते हुए दौदे, यह कोई मानव के लिए शोमा देनेवाली यस नहीं। पर नेचारे मनुष्य लाचार होकर ऐसी धैया करते हैं। इस तरह दूसरों की सेवा लेना 'वलगरिटी' है, फिर भी ब्राज वह चल रहा है। उसके विरोध में इमारी भावना तैयार होनी चाहिए । व्यथ ही दूसरों की सेवा लेना, दूसरों दर भार होकर बैडना गलत है। किंतु दूसरों की सेवाके लिए तैयार न रहना स्वावलंदन की भावना के विरुद्ध है। मैं दुलियों की सेवान करूँगा, क्योंकि स्वायलंबन का पुरस्कर्ती हूँ, ऐसा नहीं कह सकते । मैं कहना चाहता हूँ कि हम कुटुम्ब के विच्छेद का काम करना नहीं चाहते, विलक यही कहते हैं कि हमें कुड़ाय के बरिये सरि समाज की सेवा करनी है। कुटुडब को सारी शक्तियाँ समाज सेवा में अर्थवा करनी हैं। कुटुम्म को बहा बनाकर उसमें व्यक्तिगत मालकियत का विसर्वन करना है। नदी समुद्र में लीन होने से छोटी नहीं, बड़ी ही बनती है। रोमन कैयोलिक चर्च इसका कैते विरोध करते हैं, यह इमारी समक्त में नहीं

श्राता, जहाँ तक हम ईंबामबीह को समके हैं। बल्कि उन्होंने क्या कहा, यह उनकी इस विख्यात कहानी से मालूम होता है। एक व्यक्ति ईशामतीह के पाठ शिष्य वनने के लिए श्राया श्रीर कहने लगा: "मुफ्ते कुछ शेध दीजिये।" धर ईसा ने कुछ बात कहीं, तो कहने लगा: "इस पर तो अमल करता ही हूँ। मुक्ते विरोप बोध दीनिये।" तब ईशामशीह बोले : "तुम्हारे पाछ जो कुछ वंपित रे, सन गरीजों में बाँट दो खीर सब छोड़कर मेरे पास खाखों।" इसके मानी क्या दे ! क्या इसका यही अर्थ है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पवित्र तस्तु है ! अपिन वे-फ्राधिक इसका यही छार्य हो सकता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी पर इमला न कहाँ । यह मुक्ते मंजूर है । पर आप अपनी प्रॉपर्टी समाज के लिए छोड़ दें, इसमें क्या हुने है १ इसके लिए हमें बाइरिल पढ़ने की बरुरत नहीं । कोई भी धर्म स्वेच्छापूर्वक किये लागा के विवद नहीं हो सकता । मनुष्य स्वामित्व-विवर्वन करता है, तो उसके वियोध में कोई धर्म, कोई चर्च लड़ा नहीं है । किर भी इस बारे में इसने अपना मन खुला रखा है । कोई हमें समका दे, ती हम अपनी गलती सुवारने के लिए तैयार हैं ।

हम श्रापनी ही मिसाल देते हैं । हमने श्रापनी साथै व्यक्तिसत संपत्ति हो ही, तो यह नहीं समस्ति कि कोई श्रापमं का शाम किया और न लोग ही देशा समस्ति हैं । हसिलार प्राइवेट प्रॉपरों का होशा बनाना गलत है । हाँ, अगर प्रॉपरों ही निकार कों हमें हो तर साथ हो हमें, अगर प्रॉपरों ही निकार बोंटने का काम शोई करे, तो वह गलत होगा । पर उसमें भी सोचने की शात है । मान लीजिये कि समाज में किसी व्यक्ति ने ज्यादा परिष्ट रखा श्रीर सारा समाज भूला है, तो हम मानते हैं कि उस हालत में समाज को अधिकार है कि व्यक्ति की प्राप्त हमाज को अधिकार है कि व्यक्ति की लिए किया लाग । यहारि समाज को यह हफ है, किर भी उसमें स्थक्ति के लिए कुछ न-कुछ, रखना जरती है । हस तरह समाज को किसी व्यक्ति को परिष्ठ से सुहाना पड़े, तो एक हद तक वह मानव है।

#### ब्रुनियादी सिद्धान्त, श्रस्तेय और अपरिप्रह

सारांग, हमने श्राच दो बार्ते कहीं: (१) हम किसीबी प्राइवेट प्रॉपर्टी छीनने के पक्ष में बोर्ले, तो हम राजत काम करेंगे। किंतु कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रेम से छोड़ने की बात समकाता है, तो वह ठीक है। कोई हसी तरह छोड़ता है, तो बद भी ठीक है। (२) बहाँ समाच मे श्राल्पन दारिद्रण है, वर्षों कोई ज्यादा संमद करता है, तो तस श्रापिक संग्रह से तसे छुड़ाने का श्रापिका छमाज को है। हसीबा नाम है 'अवसिग्रह' और 'अस्तेय'। श्रायिक्त वाने व्यादा संग्रह न करना। श्रायोग वाने वानी न करना। ये होनों मिसकर धर्म पूरा होता है। श्रावक्श हम चोनी को श्रायम समस्ते हैं, यह तो ठीक है; पर संग्रह को ग्रापम नहीं समकते, यह गलत है। यह निश्चित समफ हेना चाहिए कि एक बाजू से संग्रह होता है, तो दूसरी बाजू से चोरी । इसलिए केवल चोरी को पाप कहना एकांगी नीति है। जब हम समर्कोंगे की चोरी भी पाप है और संप्रह

भी पाप, तभी पूर्ण नीति होगी। यह भी ईसामसीह ने कहा है। हम कोई नयी बात नहीं बता रहे हैं। ईसा ने ऐसा सस्त वाक्य कहा है कि कोई कम्युनिस्ट भी उससे ब्वादा क्या कहेगा है 'इट इज इजियर फार ये कैमेल ट्रपास झू ये निडिल्स छाड़ दैन फार ये रिच मैत द्ध इण्टर दि किंगडम ऑफ गांड।' चाहे सुई के हेद से कॅंट भी खला काय। पर श्रीमान् मनुष्य को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न मिलेगा। इस समक्ते हैं कि इससे अधिक स्पष्ट याक्य शायद ही किसीने कहा होगा। इसमें परिग्रह का ग्रात्यन्त निपेव होता है, चोरी का निपेव तो होता ही है। चोरी न करनी चाहिए, यह साधारण बात है। सभी धर्मों में यह माना बाता है। फिलु बोरी का मूल कारण समह है, उसे कायम रखते हो, तो चीरी मिटती नहीं, यह विशेष बात है।

### वैधानिक चोरी वा अपरिमह

इसीलिए कम्युनिस्टों ने एक धर्म बनाया है, श्रपहर्राश्रों का श्रपहरूप। इम कहते हैं कि श्रमहरण करनेवालों का श्रमहरण करने की बकरत एमी रहते हो । ऋपरिग्नह ही रखो । वे कहते हैं कि "तुम ऋपरिग्नह की बात करते हो। पर अपरिग्रह रखला कीन है। तुम्हारे बहे-बहे धार्मिक लोग ही तो परिग्रही हैं। लोग इतना वड़ा परिग्रह करेंने, फिर मुट्ठीभर दान देंगे श्रीर गांश को ठरेंने। इस तरह वे अपना परिग्रह भी कायम रखेंगे और दान का पुराय भी हारित करेंगे। परिमद्द से इहलोक मी समता श्रीर दान से परलोक मी।" इस टीका में कुछ अर्थ है। उन्हें इस तरह की टीझ करने का अधिकार है। वो बीज हमें करनी चाहिए, हम नहीं करते, गलत काम करते हैं। फिर कार्य कारख बी प्रक्रिया काम करती है, तो हम क्या करेंगे हैं हम गलत काम करते हैं, तो वरि ग्याम गलत होगा ही । हम परिमह कायम रखते हैं, तो उसका परिणाम हिनी

न-किसी प्रकार की चोरी में होगा हो। श्राप मामूली चोरी कब्ल नहीं करते हैं, तो सास्त्रीय चोरी कब्ल कीविये। श्रास्त्रीय चोरी याने कानून के विरेष छीनना। सामान्य चोरी को मान्य करने के लिए कोई सबी नहीं, तो फिर श्रव श्रवने पास क्या रह वाता है रैं वैवानिक चोरी या श्रपरिग्रह, इन दो के सिवा तीसरी बात रहती हैं। नहीं। बारा समाज से कहता है कि द्वाम श्रपरिग्रह सीखी। अननी व्यक्तिगत मास्त्रक्रियत समाज के पर्वता है कि द्वाम श्रपरिग्रह सीखी। अननी व्यक्तिगत मास्त्रक्रियत समाज के समर्पेख करो। इससे बहुत वही श्रास्त्रादिक श्रास्त्र प्रकट होगी। द्वानिया में कारूपर का श्राविभाव होगा। जब समों का तेज बहुगा, श्रास्त्रकता बहुगी। किर भी घोमिंक होग इसके विरोध में खड़े होकर यह कहें कि "व्यक्तिगत मात्राक्षियत परिश्व बस्तु है", तो क्या कहा चाय है इस उनसे कहते हैं कि धर्म के बार अन्दर से तो वो ।

#### त्यारा से सर्वोत्तम भोरा

विज्ञान के इस युग में परस्पर सम्बन्ध बढ़ रहे हैं। एक-दूसरे से झाशा बढ़ रहीं है। मनुष्प एक-दूसरे से ब्यादा झलम नहीं रह सकता । राष्ट्रों की मर्योदाएँ इट रहीं हैं। राष्ट्राद भी झन्तर्राष्ट्रीमवाद को बगह दे रहा है। इस तरह, वहाँ हुद का व्यापक प्रधार हो रहा है, यहाँ इस व्यक्तिमत मालकियत से चिपके रहें, तो ठीक न होगा। इस्तिस्ट हमें प्रेम, उत्साह छोर झानन्द से स्मापक सनने के सिष्ट तैयार होना चाहिए। स्माग की इतनी तैयारी इम करेंने, तो उससे समूत्र भीना झच्छा स्मापक चम्हा भीना।

'ईशावास्य वमनिपद्' ने एक सुन्दर उपरेश दिया है: ''त्यक्तंत्र सुंजीया: ''। पाग से भीगो । इम त्याग करने में हिचकियायोंगे, तो भीग न सपेगा । प्रापके

घर में प्रत्यन्त सुन्दर बीज रखा है। प्राप दिन्द विचान हैं, प्रापनो खाने को
रोडों नहीं मिलती । फिर भी प्राप उस सुन्दर बीज को नहीं खाते, बरुत्त

पहां के प्रत्यक्त कर लेते या तरकारी बगैगह खा लेते हैं। प्राप उसे इसीलिए न

स्ताते कि उसवा त्याग करता है। यह बीज खेत में बोने के लिए रखा है। इस

तरह कर त्यागपूर्वक खेत में बीज बीया आला है, तो भीग के लिए प्रसा है। इस

तरह कर त्यागपूर्वक खेत में बीज बीया आला है, तो भीग के लिए प्रसा है।
है। यह सुन्दर बीज प्राप खा लेंगे, तो आगे करन न मिलेगी।

इसिलाए भोग का सर्वोच्या साधन त्याग है। अगर समाज त्यागरायग बने, तो तसका भोग धर्वाम-पुन्तर संधेया। नहीं तो कुछ लोग भोग भोगते रहेंगे और दूखरे खोण होंगे। दोनों दुस्सी होंगे, खानेवाल भी तुस्ती नहीं हो करते। नक्दीक कोई मसुष्य चिल्हता रहा हो, तो खाने में क्या सुख है। इसिलार अगर कमाज को बक्षीम-सुन्दर भोग चाहिए, तो यह तभी मिल एकता है, जब व्यक्ति त्याग की तालीम पायेगा! इस आपको त्याग विखाकर संत्यादी नहीं। विहेन इत्यम भोगी बनाना चाहते हैं। इत्यम भोग चाहिए, तो यह त्याग के सिर्थ ही सर्पेगा। यह पर बहने बल्दों के लिए त्याग ही कर रही हैं, इसिलार परिवार में आनन्द है। बो आप वर में कर रहे हैं, वही गाँव के लिए सीनिय,

-कस्तरा (कोझयम) ३-५-'५७

वायकम्-सत्यात्रह से सवक सीखिये

: 60 :

भी संस्कृत में बोलने की कोशिश करते थे। किन्तु हम उनके हुदय में कुछ परिवर्तन लाने में समर्थ न हुए। मुख्य सवाल या, सरवाबद के तरीके में कुछ सुभवन पेरा करने का। शुद्ध दृष्टि से सरवाबद चलता है, तो उसका प्रावर होता ही है। उस समय हमने कुछ सुभवन पेरा किये और बायू से भी उस बारे में कहा। उसके बाद बायू स्वयं यहाँ जाये और ज्ञाने यह मसला हल हो गया।

#### सनातनियों की संकुचितता

हरिबनों का मदिर में प्रवेश होने के कारण भगवान का कुछ न विगड़ा श्रीर हम लोगों का बहुत सुघर गया! आरचर्य की बात है कि इड प्रदेश में मुसलमानों का आक्रमण हुआ, इंडाइयों का भी हुआ और दोनों संप्रदाय यहाँ बढ़ते चले गये। फिर भी सनातिनेगों को सुद्धि नहीं सुभी। इसके अलावा यहाँ यंकरा-वार्य कैते का अदौत-शिखांत निकला और रामानुवान्यार्थ भी यहाँ मचार कर कते गये। इन सक्का भी कुछ असर न हुआ और संकुषित दुद्धि काम हो हो । सस्पातह के प्रयोग से हो उस सुद्धित हुद्धि काम हो हो । सस्पातह के प्रयोग से हो उस सुद्धित प्रद्धि काम कोई नहीं कहता कि हरिजनों को मंदिर में न आने देने में कोई नयाय था। मैंने उस समय आहायों शे समक्ताने की खूब कोशिश की श्री। उनसे कहा: "आप 'वर्षानां आहायों गुढ़ा' कहते हैं और गुरू विषयों को अपने नवदीक आने ही नहीं देते, तो कि गुरू हैं। हसीका परियान यह हुआ कि वहाँ स्माननार्य गिरता चला गया और उदारता विखलाने में इसलाम और ईसाई धर्म-प्रचार थी। मदद मिली। आरा इस प्रदेश में एक-तिहाई लोग ईसाई है, इससे हिंदुओं को कुछ शिवा मिलने चारिए।"

#### सत्यामह की तालीम आवश्यक

याय रूप्त पड़ वहां तीर्थितेत्र हो गया है। यहाँ के सल्यावह के कारण सारे हिन्दुस्तान में इसवा नाम हो गया। सत्यावह वी यह शक्ति हमेशा वाम देनेवालो है। श्रवसर हम 'सत्यावह' वा शर्य ठीक नहीं समकते। सल् पर वायम रहना ही सत्यावह है। श्रयना सारा बीवन स्थाबह-निद्धा पर लड़ा करना, कितनी भी मुसीवर्त श्रार्ये, तो भी विसे हम सत्य समर्के, उस पर डटे रहना सलावद है। बल्कि इसके लिए इस क्षष्ट वहन करते हैं, ऐसा भान भी हमें न होना चाहिए। जो सल पर अमल करता है, उठे उलीकी फोशिश में आनन्द महएस होता है। उससे मिन्न-कोई अनुभव उत्ते होता नहीं और न बीच की तकलीकों का हो भान होता है। इस तोचेंगाना करने जा रहे थे, तो बीच में कभी चढ़ाव काता, तो पाँच को सर्व्योक होती है और उतार. हो, तो आज्ञान माध्यभ होता है। लेकिन पाणी इस चहाब-उतार पर ज्यान नहीं हेता, उस्ता है कि में काशी-नामां के लिए मिन्नला हूँ। बोच में पहाइ आमें, तो भी वह प्यान सर्वाहे होता है हे जो अपने जीवन में स्वय-निहार एखता है, उत्ते उसके हिए सर्वाहों देश हो जो अपने जीवन में स्वय-निहार एखता है, उत्ते उसके हिए सर्वाहों देश स्वर करनी पहें, तो वे कुछ सरस्वय नहीं होती।

सार्राव, जान्जह आपिचीं के सत्य पर कायम रहने की यक्ति कारता में होनी चाहिए। यही एक शक्ति है, जिससे दुनिया हिंसा से स्व सहती है। समाब में को समस्याएँ होती हैं, जनके हल के लिए इस प्रक्रिक का उपयोग होता है। विवारियों में भी सलाग्रह को शुचि निर्माण होती चाहिए। बचयन में हमें जो स्वोक सिलाये गये थे, उनमें से एक उन्होंक हमें निरन्तर याद रहता है। इसमें कहा गया है कि प्रहाद को कितनी ही सक्क्रीच दी गयी, फिर भी उसने राम का नाम नही झोहा। इस तरह सामाजिक और स्कूली शिद्या में भी सलाग्रह की तालीम ही सानी सामिए।

### एक ही घर में अने क धर्मवाले क्यों न रहें ?

श्रद्धवाधन को हम भी श्रावरणक समकते हैं, किन्द्र यह श्रावरण में रहें। विचार में तो पूरी श्रावादी होनी चाहिए। संस्कृत मापा में हमें को स्वातन्त्रः वेमर दीखता है, केल किसी भी भाषा में नहीं। संस्कृत में वह श्रातिक दर्यन ही तो विक्र किसीओं भी 'खाबारिक' कहने को श्रीक नहीं है। किसता महाश्रीन नातिक के, किर भी वे दिन्दू रहे, क्योंकि उतने अपायरण के निवास कर वह हो और दर्वा अपायरण के निवास एवं हो और देखीं की भानता हो, तो तो उसे ईस्वर में न मानते की भी आबादी है। पर्वति

ईश्वर को मानते ये, वो उन्हें मानने की आजादी थी। इस तरह हिंदू-धर्म में श्रनेक दर्शन चलते थे। उनमें परस्पर विरोध भी था। विचार-मंथन चलता था। इस तरह विचार की श्राजादी होनी चाहिए।

प्राचीन बाल में हिंदुस्तान में इसका दर्शन होता था। एक ही परिवार में बाप हिंदु होता था, तो एक लहका बौद्ध श्रीर दूसरा बैन । इसमें किसीको विरोध न मालूम होता था। फिर श्रान यह क्यों न हो कि एक ही घर में एक भाई हिंद ग्रीर दसरा मुसलमान है, तो तीसरा ईसाई । आचार दसरी चीब है । श्राचरक के कुछ साम्रायिक नियम होते हैं, जिन पर इम चलें। पर विचार की ग्राजादी क्यों न होनी चाहिए ! यह क्यों होना चाहिए कि हमारी कुल-परंपरा में श्रद्धेत चलता है, तो हमें भी श्रद्धेत ही मानना पड़े या द्वेत चले, तो हमें भी द्वेत ही मानना पढ़े हैं इस पर हमें सोचना चाहिए। इस बानते हैं कि इस बात की सोग एक्टम कवतान करेंगे। पर एक ही घर में अञ्चा हिंदू, अञ्चा गुसलमान श्रीर अन्ह्या ईसाई रहे, तो क्या हर्ज है । जिसकी जो श्रद्धा है, उसे वह मानेगा। विश्वास जररदस्ती से नहीं या सकता। हम क्सिसे यह नहीं कह सकते कि इमारा यह विश्वास है, तो तुम्हें भी बड़ी मानना चाहिए। इसलिए एक ही घर में अनेक धर्म हो सकते हैं। इसे मानने के लिए हमें मानसिक तैयारी करनी चाहिए । तभी सत्याग्रह का विचार बढेगा । अगर मुक्ते सत्य का ग्राग्रह है, तो मैं श्रवना छल दूसरों पर लाद नहीं सकता और दूसरे भी श्रपना छल सुफ पर लाइ नहीं छनते। इम एक-दूधरे को समभा सकते हैं। मत-परिवर्तन की कोशिश कर सकते हैं। यह हुआ, तो हम बदलेंगे; नहीं तो हम आलग रह सकते हैं। अमें के, समान के श्रीर सब प्रकार के विचारों में इस प्रकार का विचार-स्त्रातंत्रम होना चाहिए ।

वायकम् ( कोहायम ) ४-५-१५ ० हमने वन केरल में प्रकेश किया, तो हमारे स्वायत के लिए विविध वर्षों के लीग आपे थे, किनमें आपके राजरंद भी थे। उन्होंने कहा कि "आप प्रामान माँगने आप दें। पर पहुँ तो आम कहाँ है गुरू कोश है आर कहाँ लात होना साहिए।" मीडें विचार प्रथम मन में पैरा होता है, किसे हमारी आप में 'एंक्स' कहते हैं। फिर वह पाची में आता है, लीग केरने क्यते हैं। उन्हों यह इहित में आता हैं। एंक्स, वाची और इति यह एक रास्ता ही हैं। 'एंटेट आ दान होना साहिए, होना साहिए" ऐहा बोलने तो लगो, तो वह कृति में भी परियत हो लाया।

### ईसाई **अनुकू**ळ

"लब दाई नेयर ऐज दाईसेरफ" उस श्राखिरी शब्द ने सारा मेद ही खतम कर दिया। भूदान छोर क्या कहता है! इसलिए यहाँ के कुल चर्चवालों ने जाहिर किया है कि इस यज्ञ के साथ हमारी पूरी सहातुमृति है।

हम समभते हैं कि व्यक्तिगत मालकियत पवित्र वस्तु है, तो व्यक्तिगत स्थामित्व का विश्व के जी व्यक्तिगत स्थामित्व का विश्व के जी व्यक्तिगत स्थामित्व का विश्व के जी व्यक्तिगत स्थामित्व का विश्व के कि ति व्यक्तिगत है। इस विश्व का कि ति के ति पर माँगना है और हक के तौर पर माँगना है और हक के तौर पर माँगना है और हक के तौर पर पाना। हम समभते हैं कि प्रामदान में आप अपने परिवार को बढ़ा बनाइये। इसमैं परिवार का विच्छेद नहीं, उसका विस्तार ही है। इसकिए आप अपनी अर्थित सम्पत्ति आम-समुदाय के लिए अर्थ को किये, तो एक पवित्रतम वाल होता।

एर्नाकुलम् ( इ.५.'५७

## उप-शीर्पकों का अनुक्रम

करता है २६४ **अ**खिल भारतीय सेवकत्व की योजना ६९ ग्रगर में बड़ी पार्टी का मुखिया होता ! ६६ श्रवित्य शक्ति का चमल्कार =0 ३७६ अच्छे राज्य का डर १६५ श्रनारदाना जैसा शस्य १३ ग्रनाविक ग्रीर शोध ग्रनुभविद्य सलाह का महत्त्व ७१ 32 श्रनेकविष समस्याएँ ग्रपनी बुद्धि परमार्थ मे लगार्वे १९८ 80 . श्रपरिग्रह का महत्त्व ६४ श्रप्पासाइव का उदाहरण ग्रब तक ग्रहिंसा का समाज बना नहीं १० १६५ '• ग्रहाग-अलग चित्र પૂછ अहिंसा कैसे पनपेगी रै श्रदिंसा-मूर्ति को रास्त्रों से प्रसाम पूट દય श्रहिंसा हिंसा की सहे अदिंसा में सबको मौका देने की

श्रदेला ध्यक्ति ही धर्मकार्य

श्रहिंसा की दिशा मैं विचारप्रवाह ७८ ग्रहिंसा के लिए प्रेम, पर भद्धा हिंसा पर ११२ श्रहिंसा की प्रक्रिया सीम्य-

सौम्यतर ११३

ग्राइक ग्रीर बुलगानिन एक ही देवता के मक्त १४ आईने में ग्रपना ही प्रतिबिंब दीखता है १७३ ग्राकाश के लिए कोठरी नहीं ग्राज के समाज का श्रन्तिम श्चद 'लॉ प्रह झाईर' ११ દયેર ग्राज की सतानेवाली पंचायत হুড়ঙ ग्राज आत्मा के दुकड़े-दुकड़े 309 श्रात्म निर्भरता का महत्त्व \$30 ग्रात्मावलंबन ನದು आदर्श सेवद-पूर्वनारायण

त्राप शिव के भक्त हैं ,, ब्रायुर्वेद श्रीर ऐलोपैथी के लद्य भिन्न २२० त्रालोचना कव कारगर होगी !

आश्रम की एक मार्ग दर्शक घटना २२३

| ( | ३ १७ | , |
|---|------|---|
|   |      | • |

| (                                  | A .  | 10 )                               |  |  |
|------------------------------------|------|------------------------------------|--|--|
| ग्रासमानी सुलतानी से बचने के       |      | कानून क्यों नहीं ! १३१             |  |  |
| तीन उपाय                           | ४१   | कानून से प्रामदान नहीं हो सकता १८१ |  |  |
| श्रासान कार्यक्रम १                | ९३   | काम बाबा का, तनख्याह               |  |  |
| श्रास्तिकों के विरुद्ध श्रावाज     | ર્ય  |                                    |  |  |
| ड                                  |      | सरकार की ! २६०<br>कार्य-रचना       |  |  |
| •                                  | .    |                                    |  |  |
|                                    | ₹=   | किसान सेवा का दावा नहीं करता २२०   |  |  |
|                                    | १७ ∤ | कुटुम्ब-संस्था का नारा नहीं,       |  |  |
| इकतीस दिसम्बर को रस्सी काट दो व    |      | विस्तार ही लच्य २७६                |  |  |
| <b>'इ</b> स्टेंट' पटक दो २ः        | ۲۲   | कुएडच्छेद से ही वैश्वानर का        |  |  |
| cho cho                            | İ    | याकरच ६१ -                         |  |  |
| ईश्वर एक ही है २                   | 10   | कुदरत के साथ सम्बन्ध हो २६३        |  |  |
| ईसाई श्रदुक्ल ३१                   |      | केन्द्रित सत्ता के दीय १५०         |  |  |
| ਰ                                  |      | कान्तिकारी निर्णय १२०              |  |  |
| · ·                                | - [  | ন্ত                                |  |  |
| <b>बद्दी</b> वा से पूरी द्याद्या ह | 1 2  | <br>खादी का भी वचन ं ७२            |  |  |
| डतम राज्य का लक्ष् ११              | 9    | लाद। का मा वचन                     |  |  |
| <b>ए</b>                           |      | खेतः उपासना, भ्यायाम और            |  |  |
| एकता से जीवन २११                   |      | शान का मन्दिर १०६                  |  |  |
| प्कान्त श्रीर लोकान्त में          |      | ग                                  |  |  |
| विरोध नहीं २६३                     | .    |                                    |  |  |
| पक ही दिन में बेंटयारा             | ं वि | लित विचार से ही 'दूपरा' में        |  |  |
| क्यों नहीं है 🕾                    | ,    | 'भूषण' का भान २७⊆                  |  |  |
| एक ही घर में अनेक धर्मवाले         | ग    | भिनिवचारवार्टी की जिस्सेवारी १०२   |  |  |
| क्यों न रहें ! ३१२                 | ग    | विवालों के हाथों धर्मकार्य हो १०८  |  |  |
| क                                  | 3.   | ण-विदास में सचा बाधक ४५            |  |  |
|                                    |      | ण्स्वयं प्रचारक ४⊏                 |  |  |
| कम क तान थ्रम २४६                  | गुप  | -विकास के लिए वर्णाश्रम २६४        |  |  |
|                                    |      |                                    |  |  |

राम तालीम सर्वोत्तम तालीम 333 u to गोला का मामला मोली गांधी-विसार में नहीं बैहती 43 वहस्थाश्रम में सत्ता yέ प्राप्तदान ही देश को महायद से बचायेगा १६ वाप्रदासी गाँव भी कहानी 35 प्राप्तदान का गाँव तीर्थ-क्रेप बनेगा ३२ प्राप्तदान 'ब्राप्तराज्य' की व्रनियाद १५६ ग्रामदान का धर्म-विचार १५७ १७ ग्रामदान से फॉब्स बरने का क्रीक क्रिलेगा १५८ प्राप्तदान से श्राधीतग्रहन में इंडि १५६ प्राम-भावना ऋावस्यक 860 प्राप्तदान के पीछे बिजान का विचार १६१ शमीद्योग के लिए श्राम-संकल्प १६४ श्मदान के लिए सभी दलों की सदात्भवि १६८ ग्रामदानी द्यानियों की सह पर १८४ मामदान मीठा है ₹ 04 'प्रामदान से सरकार का रंग बदसीमा २०७ प्रापदात का स्रोत श्रस्तंत्र को 354 मामराज्य केवल श्रक्त का सवाल ... प्रामदान की तेजस्वी करूता २२६

अगमदान से अर्थशास्त्री, वैशानिक, धर्मशास्त्री, तीनी खद्य २५४ ग्रामदान में व्यक्ति का कुछ नहीं श्रीर सर बुद्ध भी २६१ प्रामदान की चतुःसत्री 285 प्रामदान श्रात्मदर्शन का पहला धरह सहस ग्रामदान से शक्ति की शोध ग्रामदान का काम श्रविकारी उठावें २८६ ग्रामदानी गाँवी के विकास की सिम्मेवारी हमारी नहीं २६५ ग्रामदान आयोजन नहीं, विचार २६७ Ħ घर-घर हमारी वेक ŧ۵ 355 घर में प्रवेश, स्मापार में नहीं 280 चरला और गेंड के बहाइनच રપ चिन्तव-सर्वस्य सत्र दान हो चित्रन के लिए विविध रूप ₹5 चिन्तनमय सेवा श्रीर सेवामय चिन्तन २५६ 253 चेतन, धृति श्रीर संघात 30 छठा हिरसा दान क्यों ? ਡ जनकान्ति-वार्थं बनाने के लिए ही संस्था-मृतिः १४३

| जनता संकल्प करे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६६   | े <b>द</b>                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|
| जनता न्यापारियौ का नेतृत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •     | दमरूप वानप्रस्थाश्रम की स्थापना                       | २६८        |
| चाहती है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹0₹   | ं द्यारूप गृहस्याश्रम की स्थापना                      | २६⊏        |
| जनता धर्म कार्य की जिम्मेवारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | दरिद्रनारायण को इर घर में                             |            |
| खुद उठारे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 355   | ववेश मिले                                             | १२६        |
| बनुन चाहिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७    | दस गाँव की इकाई से                                    | દ્ય        |
| जबरदस्ती से सुधार नहीं हो सक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | का २४ | दाराश्ची रे                                           | 28         |
| बदरदाती से गलत विचार टूट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | दुःख की साम्हिक निग्मेवारी                            | २३०        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २७८   | दुनिया की छंश्याकुल म्रवस्था                          | ডল         |
| जमीन सबकी, सिफ्र व्यास्त कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | दुनिया हरकाररूपी रोग से                               | •          |
| वालों भी नई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>पीड़ित</b>                                         | १७१        |
| जमीन के साथ ज्ञान भी दीजिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | दूसरी सुलतानी के लिए स्वावसाय                         | न ४१       |
| जिला-सेवक मध्यविन्द्र पर रहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | दूसरों के लिए त्याग से ही उन्नति                      | 200        |
| जीवन में अम का स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ११६   | ्दूबरों की मदद पर निर्भर रहने में                     |            |
| ন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | खतरा                                                  | ₹ • =      |
| तप नहीं, जय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 788   | दूसरी को अपने में बदल दो                              | <i>७०५</i> |
| तपस्या मन्दिर के बीखटे के बाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | देने का धर्म इरएक के लिए                              |            |
| तपस्या की विरासत सँभालो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 585   | देश में प्रेम की कमी                                  | १३६        |
| तिमलनाड प्रामदान के श्र <u>त</u> कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | दोहरा प्रयत्न                                         | २२         |
| तमिलनाड का हृदय खुला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90    | ঘ                                                     |            |
| विभिल्तनाड का 'पानी' चाहिए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | धनन्छेद वे क्रांति की स्रोर                           | =1         |
| तारक देवता को नैवेदा चहाइये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ं धर्म संस्था श्रीर गासन-संस्था हे                    |            |
| वीस्रा फाम निरन्तर त्रात्मशुद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                       |            |
| द्वनाराम की कहानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | वर्म का बीवन पर असर नहीं                              | -          |
| त्याग के विरोध में कोई धर्म ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                       | ₹ ₹        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | यम पुजारया का सारा गया<br>धर्महीन लोग ऋषनी खाया से मी | ३४         |
| त्याग से सर्वोत्तम भोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३०९   | धमहान लाग श्रपना छाया स मा<br>इस्ते हैं               |            |
| A PARTY OF THE PAR | 427   | €40 €                                                 | 700        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                       |            |

| धर्म का ग्राधार ग्रात्मा पर रहे            | 240    | । पहले के समाने के शोपक                   |            |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|------------|
| धर्माचारी पोस्टमैन न वर्ने                 | 700    | - প্রমিদ্ধ                                | री रद्रप्र |
| धार्मिकों की जिस्मेदारी                    | २६३    | पद्मिष्ठा सत्यनिष्ठा के प्रतिकृत          | પુય        |
| घार्मिक चोरियों का उपाय हुँहैं             | २७३    | पाप खानेवाले श्रीमान्                     | २५०        |
|                                            |        | पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य            | 280        |
| स                                          |        | युरानी वपस्या पर कब तक                    |            |
| नयी तालीम में 'बेड-लेक्र' का               |        |                                           | १ २३७      |
| विद्धांत                                   | ११५    | पूँचीवादी समाज के भ्रम                    | 788        |
| नववाम् का नव ठदाहरस                        | 818    | पैसे से कराई बढ़ते हैं                    | ११०        |
| नसीव भी बहती का समान                       | २२⊏    | पोतना की कहानी                            | २१०        |
| नारायण के रेवकों को भिन्हा का              |        | प्राचीन ग्रंस्कृति का हर्य,               |            |
| श्रिधिका                                   | ₹ €5   | आधुनिक विज्ञान की बु                      | दे २६      |
| निषि या रामसन्निधि                         | 33     | प्रेम का प्याला मरा नहीं                  | 353        |
| निदपाधि होकर मुक्त विहार                   |        | प्रेम की प्रेरणा                          | 880        |
| की इच्छ                                    | TU I   | ग्रेम सहने लगा                            | 888        |
| निष्काम सेवा                               | Ęŧ     | प्रेम का बहना शरू हो                      | १६२        |
| नैतिक छान्दोलन ग्रीर छंस्या                | १०५    | भाग का पर्वा शुरू है।<br>भारतिकशक की सीति | 157        |
|                                            | 1      | आन्यदाच कर करत                            | • •        |
| प                                          |        | य                                         |            |
| पचायतवाले ब्रामन्त्रस्य में जुट बां        | र्य ४२ |                                           |            |
| पंचवर्षीय योजना 'विश्वावसम्बी              | 3 25   | विव्यान के विना यह इप्रधंमय               | <b>२२७</b> |
| परिहतमी का मानस मी अनुकृत                  | =₹     | बाप बेडे में सहयोग हो                     | १७०        |
| परम नम्र सेवक-न्ह्रम्था सगवान्             | रेटर   | बाहरी मदद में खतरा                        | 100        |
| <b>पल</b> नी निर्णय के <b>तीन संमा</b> व्य |        | विना कष्ट के कोई श्रव्हा काम              | 263        |
| वरिकाम                                     | १२६    | नहीं बनता                                 | EE.        |
| <b>प</b> शुता श्रीर मानवता                 | 888    | बिहार की खमीन बॉट दो                      | U \$       |
| पहले बुनियाद बनाम्रो                       | ₹₹₹ '  | बीमारी के लिए च्मा-याचना                  | 34         |
|                                            |        |                                           |            |

| चुनियादी सिद्धान्तः, श्रस्तेय      | 1                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| श्रीर श्रपरिग्रह ३०                | ७ म                                 |
| वेजमीन मजदूरी को बोनस मिले १६३     | ्र मठाघीशों से धर्म ग्रामे          |
| ब्राह्मण-वर्ण की स्थापना-शांति २६  | नहीं बटा २७                         |
|                                    | मनु राजा बैसे बने १                 |
| भ                                  | ममत्व छोड़ना श्रासान नहीं           |
| भक्ति के विना लद्गी बढ़ाने में     | मरन-मारने के रास्ते भी              |
| कल्याण न <b>हीं</b> १८७            |                                     |
| भक्तिका अर्थक्या ! १८८८            | महादव हिंसा 🕠                       |
| भगवान् श्राइक-बुलगानिन को          | महायुद्ध में पञ्चवर्षीय योजना       |
| सद्बुद्धि हैं १६                   | नहीं टिकेगी २०                      |
| भगवान् आ चुके हैं 🚐                | महाबीर स्वामी जेल में २७४           |
| भारतीय व्यापारियों का दायित्व १६६  | माखिक्यश्चकर ने प्रधान मन्त्रिपद    |
| भारतीय छंस्कृति का आन्तिम          | छोड़ा २०९                           |
| समन्वय गांघीकी मे २३३              | मानव-हृदय पर शदा हो                 |
| भाषाबार प्रान्त-रचना के गुख-दोष ६८ | मानव को स्वजाति का भय १७४           |
| भाषा विचार-प्रसार का माध्यम "      | मानव-बीवन पर राजाओं का              |
| भिन्न-भिन्न प्रयोग चलें २८३        | कोई असर नहीं २३५                    |
| 'भिचा' ग्रीर 'भीख' ६७              | मानव का विवेक सत्पुरुपों की देन २३६ |
| भूरान-यह का प्रादुर्भीय ६१         | मालकियत मिटाने से व्यक्ति का        |
| भूदान एक संकेत २३४                 | महस्व बहुंगा ३०२                    |
| भूदान में व्यक्तिगत-सामाजिक        | मालक्यित श्राग है २०४               |
| भेद का विलय २६०                    | मूढ़ व्यक्तिकता न रखें २०१          |
| भूमिहीनों पर पुत्रवन्              | मेढ़क श्रीर राजा १४८                |
| प्रेम करो १३०                      | 'मैं, मेरा' मिटने से श्रारंम १८९    |
| भूमि-वितरण के बाद ब्राम-           | य '                                 |
| पञ्चायत १४१                        | यन्त्रों का मर्यादित उपयोग २२१      |
|                                    |                                     |

यह परवशता भी गौरव की बात ! ८० | विकास ग्रौर निरोध की दोहरी साधना १२१' यह कैसा मानवीय बीवन 🖁 🛚 २१२ श्पूर विकेन्द्रित सत्ता से ही शान्ति यह पंचपक्वान या मिष्टाच २३३ 28 विचार से काम होता है यूरोप ने श्रन्तरं की श्रोर ध्यान ही विचार में व्यापक, कर्म योग में नहीं दिया २३ विशिष्ट ६ इ.स. योजना ग्रीर अम के योग से ही રપૂપ विचार की गरिश सक्तता २४८ २६९ विचार-शोधन प्रथम काय ನದ್ಗ विचार-मन्थन खुद चले ₹ विचार-प्रचार की श्रदम्त ९४ रचनात्मक संस्थायों से सामर्थ २८२ रदय रचक से अलग कैसे 135 रहे १ २४६ विचार पर विश्वास विद्यालयों ग्रीर घर्म-संस्थान्त्री की 88 राजनीतिक दलों से ससा ४७ राज्य-सहया का निर्माण श्रीर विद्या, संपत्ति श्रीर शकि विलयन १४८ के साथ प्रेम भी जरूरी १३० रामकृष्य ग्रद्धेत और सेवा के विशाव चंद लोगों के हाथ में न रहे रप्र संयोजक २३२ विश्वन के लिए सर्वोदय प्राण-शयु २६ ਜ਼ वेदीत का कठिन मार्ग लच्यविद का भान ग्रीर 25 वेलपेश्चर नहीं, इलपेश्चर स्थानबिंद का शान १७६ 300 वैघानिक चोरी या ग्रपरिमह ६३ लोकनीति की निष्टा 256 वैश्य-धर्म लोकशाही में गह्य संस्था का २६६ ही प्रतिबिंग १४६ । वेश्य वर्ण मी स्थापना-द्या २९२ ध्यकि मालिक नहीं, दूरी लोक-सीयन में कर्या की 46 स्थापना द्वितीय कार्य २७२ व्यागियों से 10 चर्द्रान् : समात्र-देवाा વૂદ્ यस्तुनः ऋहिंसा की चाह नहीं

शंकराचार्यं का पराक्रम २४१ शंकर एक कदम आगे ३०१ श्रमरूप संन्यासाश्रम की स्थापना २६७ श्रारीर-अम की जरूरत 83 राञ्जनाश का सर्वोत्तम शक्त प्रेम १८३ द्यांत तेल प्रकट हो २४५ शान्ति शक्ति की जीत श्च्य शिव थ्रीर शक्ति श्रसम न ही १८० शिचकों से 88 शिवित देश भी भवभीत १७५ शुद्धि की योजना आवश्यक रे⊏१ शद्ध-वर्णं की स्थापना-श्रद्धा २६७ शोफीलड की छुरी ख्रीर बकरा १५५ श्रदाबानों ने धर्म समाप्त किया 33 अदालुश्री की यह 'गोपाल-गोझी' ! ३५ श्रदारूप ब्रहाचर्याश्रम की स्थापना २६**८** संगठन सदिचार के प्रसार में बाधक १०० संपत्तिदान झांति है १४ **उ**पत्तियान् खुद होकर गरीबों को

· হা

दान दें १३६ संयोजन अखिल भारतीय हो ७३ संसारी श्रीर परमार्थी श्रपने में ही

सीमित २७५

1

सकाम सेवकों को सहन करें **6** 3 <del>स्वामाव भारत की विशेषता</del> २४३ 'सत्ता के बरिये सेवा' भ्रांति-मंत्र ४४ 'पू७ के संकल्प में देश की इज्जत ८६ सत्याग्रह का संशोधन सत्याग्रह की तालीम ग्रावश्यक ३११ सद्विचार का उद्गमस्थान व्यक्ति ३०४ सनातनियों भी संक्रचितता

सबमें अपना रूप देखना आस्मदर्शन २७६ सब संस्थाओं से मुक्ति सबसे दीन की चिंता की विये २८८ रमता और सुरव्वितता . 286 समय लगना बुरा नहीं, जरूरी ही ४९ समर्पेण में प्रतिष्ठा 308 समान श्रीर व्यक्ति का भगवा

व्यर्थ ३०३ समान वेतन 835 सम्पत्तिदान का प्रवाह बहता रहे १६९ सरकार हिंसा-देवता बदल नहीं सकती १३

सरकार को तोड़ो १५३ सरकार से मदद श्रपनी शतों पर १६७ सरकार के कारण इम असुरद्वित १७५ सर्वजनावलम्बिता का संकल्प सर्व सेवा-संब के परिवार की

श्रोर से दान १४४

```
( 348 )
                                                                       ⊏? .
                                       इम क्रांति के लिए तैयार रहें
सर्वत्र स्वतन्त्र राज्य संस्थाएँ
                                                                      २२५′
                                       इम प्रश्न खडे करेंगे
                                83
                                                                      २७५
सर्वोदय-प्रमी मित्रों से
                                        इम मुक्तिमार्ग के पृथिक !
                               १५३
सर्वोदय याने शासन-मुक्ति
                                        हरएक के नाम पर एक-
                                १७८
 'सर्वोदय' शब्द छोड़ने में गलती
                                                             एक जिला ७०
                                २०१
                                         हर जिले के साथ चेतन का सम्मन्ध 🛶
 सर्वोदय में धनवानों का हित
                                355
 सहानुभूति का ग्रभाव बरा काम
                                         हर परिचार से
                                  ==
                                                                        १४५
  साम्हिक पद-यात्रा से उत्साह
                                         हर परिवार कार्यकर्ता दें
                                                                          १२
  साहित्य का सख्य व्यवहार में
                                         हिंसा की कर्तव्यरूप में मान्यता
                    कार्यान्वित हो २४४
                                          हिंसा का स्थान श्रहिंसा को देना है
                                  २१०
                                                                          25
   चियार से घोड़े कैसे बने है
                                          हिंद-धर्म की समन्वय-दृष्टि
                                  २१४
                                                                          u٩
   सियार श्रीर घोड़े
                                          हिंसा से विश्वास कैसे हटे !
   स्जाता में कदणा का दर्शन
                                  १९५
                                          हिन्दी से ही ऋखिल भारतीय
                                                                    सेवकत्व ६१
```

35 सुशासन में ग्रधिक खतरा युव सूर्य-सा निष्काम कर्मयोग हृदय-श्रुद्धि के आधार समाज-रचना २४ २१३ सेवा एक प्रतीचालय सेवक जनता में घुल-मिल जायँ रदह हृदय पर से पत्थर हटे सेवा की जिपमेवारी चन्द प्रतिनिधियाँ पर 36 ज्ञिय-वर्ष की स्थापना--दम 858 सेवा द्वारा सत्ता की समाप्ति रिथर आय के साधनों से

आन्तरिक जडता २३७ 80 त्रिविच निष्ठा का सम्मेलन 208 १२५ स्वराज्य के बाद त्याग की अरूरत १७२ | त्रिविच निष्ठावान् जिला-वेवक स्वराज्य का लच्चणः गरीबी ज्ञानच्योति स्नेह् ग्रीर वात-शान्ति की सेवा २९१ श्ट्रद

इचारों ग्रामदान होंगे

पर ही निर्मर २२

4-

१३७

### भूदान-सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाएँ

### भूदान-यज्ञ (हिन्दी: साप्ताहिक)

सम्मदकः धीरेन्द्र मजमदार

प्रथ-संख्या १२

वार्षिक ग्रल्क ५)

इस साप्ताहिक में सर्वोदय, भूदान, खादी-प्रामीयोग, ग्राम-जीवन, ग्रर्थ-स्वावलम्बन सम्बन्धी विविध सामग्री का सुरुचिपूर्ण चयन रहता है।

भृदान-तहरीक ( उर्दु : पाचिक )

सम्पादकः धीरेन्द्र मजूमदार

**प्र**ष्ठ∙संख्या ⊏

वार्षिक शहक २)

इसमें भुदान-सम्बन्धी विचारों को उर्दू-मायी बनता के लिए सरल भाषा में दिया जाता है।

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, काशी

भृदान ( अंग्रेजी : साप्ताहिक )

सम्पादकः धीरेन्द्र मजूमदार

प्रप्त संख्या 🖛

वार्षिक शुल्क ६)

भूदान-उम्बन्धी यह श्रंप्रेकी सप्ताहिक पूना से प्रकाशित होता है, जिस्में भूदान-यज्ञ की विविध प्रवृत्तियों का विवरण ऋौर विवेचन रहता है।

पता—भूदान कार्यालय,

३७४, श्रनिवार पेठ, पूना---र

# सर्वोदय और भृदान-साहित्य

|   | मबादर                    | । आर स       | હોન-લ       | Her.                                    | .+             |
|---|--------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|
|   |                          |              | / 2         | क्षिणदास जाज                            | ()             |
|   | ( विनोवा )               | 1            | ( 4         | Strates                                 | ह० वैसा        |
|   | ( interes)               | ₹० वैसा      |             |                                         | 0-40           |
|   |                          | 1            | संपत्तिदान- | वज                                      |                |
|   | गीता-प्रवचन              | 5 0          | BAINAIN     | C-a                                     | 0-35           |
|   | allor As a .             | 2-40         | व्यवहार-शु  | 4                                       | 3-40           |
|   | शिच्ण-विचार              | 0-40         | =्याता-संघ  | का इतिहास                               |                |
|   | कार्यकर्ता पायेय         |              |             | क्या जन-संस्कृरेण                       | 1-70           |
|   |                          | o-40         | चरलाज       | रादा धर्माधिका                          | री )           |
| 4 | त्रिवेणी                 | ) 0-04       | ( 5         | तृदा धमाप्य                             | ą- ·           |
|   | विनोबा प्रवचन ( संकलन    | 0-40         | सर्वोदय-द   | র্গন                                    |                |
|   | माहित्यिकों से           |              | स्वाद्य र   | -2-                                     | 074            |
|   | भूदान-गंगा ( छह खंडों मे | 0-3(         | मानवीय      | Mia                                     | o?4            |
|   | भूदाननामा ( ६६ ५०)       | 8-0          | साम्ययोग    | की राह पर                               | 0-74           |
|   | ज्ञानदेव-चितनिका         | -            | वांदित का   | चाराला कदम                              | -              |
|   | बनकांति की दिशा में      | e—२५         | Spilet 14   | ( ग्रन्य लेखव                           | 5)             |
|   | भगवान् के दरवार में      | 663          |             | ( shear con                             | ه پلسه         |
|   | भगवान् भ दरभार न         | 0-17         | नचत्री व    | की छाया में                             | 240            |
|   | गाँव-गाँव में स्वराज्य   |              |             | तंगोत्र <u>ी</u>                        |                |
|   | ग्यांत्य के श्राधार      | ०२५          | Adia.       | <b>धारोहण</b>                           | 0-40           |
|   | एक बनो श्रीर नेक बनो     | 083          | भूदानः      | શ્રારાહ્ય                               | 0 74           |
|   | एक बना श्रार गर्भ नम     | - 1 m        | अम-दा       | ન ં.                                    |                |
|   | गाँव के लिए श्रारोम्य-   | याजना ०- ०   |             |                                         | [7]            |
|   | व्यापारियों का आवाइन     | 0            | duit        | नोबा की ग्रान्यप<br>यज्ञ : क्या ग्रीर व | यो र र-        |
|   | हिंसा का मुकाबला         | ş ؟ <u>٢</u> | भूदान       | न्यस । या नामा कर                       | 11 0-04        |
|   |                          | 08           | ३ सफाई      | : विशान श्रीर कर                        | اوسده "        |
|   | चुनाव                    | 02           | 1127        | पर की पाठशाला                           | **             |
|   | त्रावर चरला              |              | 1           | वा की विचारघारा                         | 0-2            |
|   |                          | 00           | प्र गान्स   | 41 401 14 ···                           | 1-             |
|   | ग्रामदान ू.              | ۶            | ३ विनोः     | ना के साथ                               | 0-4            |
|   | . मजदूरी से              |              | वावन        | -प्रसंग                                 | 0-3            |
|   | ( धीरेन्द्र म            | जूमदार /     | ====        | के बीच                                  |                |
|   | शासनमुक्त समाज यी        | अरि ॰—ः      | 0 814       | - जा हिहास औ                            | য়ে খ্যান্ত •— |
|   | नकी असीय                 |              | १०   सवा    | कि बीच<br>दब का इतिहास औ                | 1-             |
|   |                          |              |             |                                         |                |

सर्वोदय-संयोजन

नयी तालीम

-प्रामराज

#### I OUR ENGLISH PUBLICATIONS 1

Prices

1-0

3-50

1-50

1-0

0-50

1-0

Rsn P. The Economies of Peace 10-0 Swaraj-Shastra Vinnha Progress of a Pilgrimage S. Ramabhai 0-38 Revolutionary Bhoodan-yajna 0-31 Principles and Philosophy of Bhoodan 0-38 A Picture of Sarvodava Social Order I. P. Namayan Bhoodan as seen by the West 0-38 Bhoodan to Grandan 0-38 Vinoba Bhoodan-Yaina ( Navanyan ) 2-:0 M. K. Gandbi Joseph I. Doke Planning for Sarvodaya Planning & Sarvodaya I. B. Kripalani The Ideology of the Charkha Gandhiii Whither Constructive Work? G. Ramehandran I.C. KUMARAPPA I Why the \*\*\*\*\* 3-50 1-0 Non-Viole 3-0 Economy . Gandhian Economy and Other Essays Lessons from Europe 0-75 Philosophy of Work and Other Essays Swarai for the Masses ( New Edition ) An Overall Plan for Rural Development 1-0 Organisation and Accounts of Relief work 1-0 Peace and Prosperity 1-50 Our Food Problem Present Economic Situation A Peep Behind the Iron Curinin Peoples China: What I Saw and Learnt there? Science and Progress Stonewalls and Iron Bars 0-13 The Unitary Basis for a Non-Violent Democracy Women and Village Industries Sarvedaya & World Peace Banishing War Currency Inflation ; Its Cause and Cure The Cow in our Economy Sarvodaya & Electricity M Vinayak 0-10 fleman Values & Technological change Rajkrishna 0-5 the Week with Vinoba Sananarayan 0-15 Gramdan : The latest phase of Bhoodan